प्रकाशक— साहित्य-रत्नाकर प्रयाग ।

> मुद्रक— सिटी प्रेस, प्रयाग ।

#### निवेदन

'स्वप्र-लोक' प्रो० लिलत कुमार वन्द्योपाध्याय की उच्च कोटि की व्यंग और परिहासपूर्ण रचनाओं का अनुपम सकलन है। कौन ऐसा पाठक होगा जिसके हृद्य में इन रचनाओं को पढ़ते ही अपूर्व आह्नाद न हो, व्यगों की चोट से गुद्गुदी न हो उठे। ऐसे प्रतिभाशाली उच्च कोटि के लेखकों की संख्या भारतीय भाषाओं में उंगिलयों पर गिनने योग्य है। हमें एक इतने प्रतिभासम्पन्न विद्वान लेखक की इतनी उत्कृष्ट रचना प्रकाशित करते समय बड़ा हर्ष हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक की एक प्रति किसी भी मूल्य पर खरीद कर घाटे में न रहेंगे और अधिक से अधिक परिताप, गानसिक चिन्ता वा अवकाश के समय मनोरजन के लिए इस संकलन की रचनाओं का रसास्वादन कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करेंगे।

प्रकाशक—

"A jest's prosperity lies in the year
Of him that hears it, never in the tongue
Of him that makes it; then, if sickly ears,
Deafed with the clamours of their own
dear groans,

Will hear your idle scorns, continue them,

But if they will not, throw away that spirit."

Shakespeare:—Love's Labour's Lost.

# विषय-सूची

|                 |              |       |     | पृष्ठ |   |
|-----------------|--------------|-------|-----|-------|---|
| १—बैलगाड़ी      | •••          | •••   | ••• | 8     |   |
| २कवि बनने       | की कामना     | •••   | ••• | २०    |   |
| ३कृष्ण-कथ       | T            | ••    | ••• | 88    |   |
| ४श्रालोक        | •••          | •••   | ••• | ५३    |   |
| ५—चुटकी         | •••          | •,•   | ••• | ७८    |   |
| ६—विरह          | •••          | •••   | ••• | ९३    | , |
| ७—पान           | •••          | •••   | ••• | ९८    |   |
| ८—श्रॅंगरेज़ी भ | ाषा और सार्व | हेत्य | 9   | ११४   |   |
| ९—वर्णमाला      | का श्रभियोग  | •••   |     | 930   |   |

# आलोचना

"This nicely printed volume contains a few essays which are serious, others which are serio comic. others again which are frankly humorous; and social skits, apopthegms in the manner of Rochefoucauld, satirical discourses on the methods of philological and scientific research have been thrown into the mixture to make the whole a curious but delightful literaly olla padrida, which is just the thing to look for when one has to while away an idle hour whether alone or in company...... The first essay on 'The Bullock-Cart' seems to us to be the best of the whole collection and recalls in its finest passages the writings of Charles Lamb and Oliver Wendell Holmes.... To Professor Banerjee belongs the credit of showing how subjects like the history of English Literature and Philology can easily lend themselves to comic treatment and be made to yield mirth galore.

One is however apt to rise from their perusal 'with laughter holding both his sides,' but with the question on his lips—Cui Bono? This question has been answered in anticipation by the author who in his title page approvingly quotes the Sanskrit Poet who says that with sayings should not be taken too seriously. On the whole the book deserves a place all by itself in a corner of our book-shelves."—

Modern Review -- March, 1911

# **FFFF**

## १-बेलगाड़ी

गर्मी की छुटी थी। गाँव मे आकर देखा कि उसके पास
से रेल की सड़क निकल रही है। छोटी-छोटी मालगाड़ियाँ
रेल का माल-असवाब और चीजवस्तु गिरा रही हैं। गाँव के
छोटे-बड़े नीच-ऊँच और स्नी-पुरुष सभी असन्न हैं, सभी के हृद्य
मे उत्साह है। लोग सोच रहे है कि परदेस जाने मे अब सुविधा
होगी, छः महीने की राह छः दिन मे कट जायगी। बहुतो ने
तो बड़े उत्साह के साथ मुमसे कह डाला कि इस वर्ष तुम्हे जो
कष्ट मिला है, वह आगामी वर्ष न मिलेगा। अब बैलगाड़ी की
दिशा भागने की जरूरत नहीं, रेलगाड़ी पर बैठकर एकदम
ने अपने गाँव के किनारे पर ही आकर उतरोंगे।

इस बात से मुक्ते प्रसन्नता न होकर न जाने कैसा दुख-सा ज्ञा! जी न जाने कैसे छन से होगया! मन मे आया कि हाय, जिलायती सभ्यता की बदौलत हमारे देश की प्राचीन प्रथाएँ क एक करके लुप्त हुई जा रही हैं। सती-दाह और बहुविवाह उ चुका है, परदाप्रथा, जाति-पांति, और संयुक्त परिवार की प्रथा वराबर उठती ही जा रही है, हमारे सनातन चक्रमक पत्थर

का स्थान दियासलाई रूपी विलायती अग्नि ने दखल कर लिया है और नवाबी अमल की खुशबूदार तम्बाकू और गुड़गुड़ी छोड़-कर भारतवासी अमरीकन चुरट फूँक रहे हैं और जान पड़ता है कि अब दैव दुर्विपाक से हमारे सनातन ऋषियों की तैयार की हुई अपूर्व सवारी बैलगाड़ी भी विलय को प्राप्त होना चाहती है। हाय! न जाने किस अशुभ मुहूर्त से पलासी के मैदान में उस अद्भुत समर का अभिनय हुआ था।

वास्तव में वैलगाड़ी मानो हमारे भारत की बहुत ही अन्तरङ्ग है, आत्मीय से परमात्मीय है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि "यादशी देवता तस्यास्तादगभूषण्वाहनम् " अर्थात् देवता के अनुकूल ही उसके भूषण और वाहन भी होते हैं। बात बड़ी है। गम्भीर शब्दकारी हाथी माँस के लोथड़े जसींदार श्रेणी का उपयुक्त वाहन है। जहाँ वह अपने विशाल शरीर का भार लेकर मन्थरगति से चलता है, वहीं उसके उक्त शेणी के सवार भी श्रपनी माटी तोंद लेकर जड़भरत से विराजमान रहते हैं। मनुष्य के कन्धों पर अतिवाहित शिविका सुभगपुरुष के हृदय में निवास करनेवाली कुलकामिनी का उपयुक्त वाहन है। शिविका के त्रावृतद्वार के ही समान त्रीड़ा से सङ्कचित है। कर कुलललना भी अवगुरठन से अपना कमल-मुख आच्छादित कर रखती है। अध्य-पजर मात्र शेष रह गया है जिसके एवम्भूत श्रश्वनीकुमार युगल (घोड़े की जेाड़ी) से जुती हुई पालकी गाड़ी कलकत्ते के कर्सकान्त केरानी (क्रक्) कुल का

जपयुक्त वाहन है। अपनी घड़घड़ाहट से कान में ज्वाला उत्पन्न करनेवाला इका कष्ट सहने मे निपुण पच्छाहियो का उपयुक्त वाहन है। इक्षा जहाँ आरोही के लिए थोड़ा ही सा स्थान रखता है, वही ये पच्छाहीं थोड़े में सन्तुष्ट होनेवाले भी हैं। जिसके चक्के अनवरत घूमते रहते हैं, इस तरह की दो पहिये कि पैरगाड़ी त्रपना भार स्वयं वहन करने में समर्थ, हाथ-पैर से दुरुस्त, गर्म . खूनवाले नई रोशनीवालो का उपयुक्त वाहन है। रेलगाड़ी, ट्रामगाड़ी आदि जो भाप के जोर से, बिजली की ताक़त से, प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से, हवा की सी तेजी के साथ चलती हैं, ये सब सवारियाँ समस्त प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभुता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, तमोगुणप्रधान पाश्चात्य जातियों के उपयुक्त वाहन हैं। जिस तरह ये, गाड़ियाँ अपनी धमक से पृथिवी को कम्पायमान करती हुई निरन्तर गमनशील रहती है, ठीक वैसे ही पाश्चात्य जातियाँ भी अपने अनवरत उद्योग से धरातल मे खाने खोद-खोदकर, सुरगे लगा-लगाकर उसे छिन्न भिन्न किये जा रहे हैं। त्वरित गति से चलने घाला तेजयान तुरङ्गम वीरविक्रान्त युद्धव्यवसायी रजोगुगप्रधान राजपूत जाति का उपयुक्त वाहन है। जिस तरह परमतेजस्वी राजपूत के हठ-धर्म का पालन करने मे अपार आनल्द मिलता है और अपने हठ की रचा के लिए वह अपने प्राण हथेली पर लेकर उड़ता है, ठोक वैसे ही उसका उपयुक्त वाहन तुरङ्गम भी अपनी गति से सदागति यानी वायु को भी पराभूत कर देता है।

शाम-दाम आदि गुणों से अलङ्कत भारत के सान्तिक ब्राह्मणो की प्रकृति के अनुकूल वाहन ही गोयान यानी बैलगाड़ी है। मानो देवशिल्पी विश्वकर्मा ने "गा ब्राह्मणहिताय च " (गौ श्रीर ब्राह्मण के हित के लिए) इस श्रपूर्व यान का निर्माण किया था। हिन्दुओं के श्राराध्य देवदेव महादेव परमयागी श्रीर कर्म-मुक्त हैं, वे वृषभ के आसन पर ही समारूढ़ हैं। "शिष्यविद्या गरीयसी" (शिष्य की विद्या अधिक तीत्र होती) भक्त देवताओं से भी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गये हैं। वृषभ की पीठ पर वीर त्रासन से बैठकर हाथ में छड़ी लिये हुए जब बार-बार वृषभराज को हाँकना पड़ेगा तो समाधि के भंग है। जाने की त्राशङ्का रहेगी-निर्विकार, निष्क्रिय, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के मार्ग में वाधा पड़ेगी, इसीलिए दो बलवान वृषभों को बॉस की बनी हुई सुन्दर गाड़ी में जातकर और हाथ मे छड़ी देकर उन वृषभो के पीछे सार्थी को बैठाकर सान्विक प्रकृति के श्रारोही दारुनहा के समान निश्चल एवं सांख्य के पुरुष के समान निर्तिप्त है। जाते हैं, सानो जगत की संस्थिति के कारण नारायण चीरोद-शय्या पर अनन्त शयन में कोटिकल्प से योगनिद्रा में निमन्न हैं।

जितना ही विचार करता हूँ उतना ही मुक्ते माल्म पड़ता है कि वैलगाड़ी हमारी जातीय प्रकृति के साथ बहुत ही स्पष्ट भाव से मेल खाती है। रेलगाड़ी में सभी तरह की अशान्ति और बन्धन है। रेलगाड़ी चलाने के लिए लोहे की पटरी बिछानी पड़ेगी, सड़क निकाल नी पड़ेगी। पटरी पर से रेखा-भर के लिए विचलित होने पर प्राण का सङ्घट रहता है, पटरी के ऊपर यदि कोई चीज पड़ी रही, तो उसी च्रण तदी-तदाई गाड़ी गिर कर चूर-चूर हो जाती है, रास्ता यदि कही बेमरम्मत हो गया तो उसी च्रा ट्रेन का गमनागमन बन्द हो जाता है। इतने पर भी रेलगाड़ी की चाल देखते रहने, ड्राइवर को सतर्क करने श्रीर इंजन को कोयला-पानी पहुँचाने के लिए न जाने कितने श्रादमियो की जरूरत पड़ती है। रेलगाड़ी एक निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट समय के लिए रुकेगी और निर्दिष्ट मार्ग से निर्दिष्ट समय के भीतर ही जायगी। कठोर व्यवस्था है, पद-पद पर नियम की अवीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उसकी सारी बाते बिलकुल यारपीय सभ्यता के अनुकूल हैं। वहाँ की ही तरह की वेश-भूषा अपेचित है। वही कालर, नेकटाई, बेल्ट और गार्टर का वाँधना, उसी डिनर-टेबिल और ड्राइंग रूम के एटीकेट का पालन, वहीं के धर्म का अनुष्ठान और वही के समाज की रीति-नीति का वन्धन! अपने मन के अनुसार स्वाधीन भाव से एक पग भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं है।

बैलगाड़ी हिन्दू-समाज के समान सार्वभौमिक है। माड़ी जंगल श्रौर राह-कुराह, इसकी गित कही भी नहीं रुकती। यह बँधे हुए नियमो श्रौर कड़े क़ानूनों के नाग-पाश से श्राबद्ध नहीं है। धीरे-धीरे निर्विकार भाव से यह सर्वत्र श्राती जाती रहती हैं, रास्ते की ऊँचाई-निचाई या सीधेपन श्रौर टेढ़ेपन का विचार

नहीं करती। अत्यन्त विशाल हिन्दू-समाज जिस तरह चुनों कं तनों, कंकड़-पत्थर श्रीर तरह-तरह के देवी-देवताश्रों से लेकर निर्गुण ब्रह्म तक को अपने अङ्क में स्थान दिये है, वह किसी प्रकार का विवाद या भेदभाव प्रदर्शित न करके धीर एवं शिर गति से अपने ध्रुव लच्य की ओर अप्रसर हो रहा है, उसे कहीं भी श्रान्ति या क्रान्ति नहीं मालूम पड़ती, उसी तरह बैल-गाड़ी भी खेती के हरे-भरे मैदानों तथा बालुकामय नदी-तट से लेकर संसार के ऊँचे-नीचे। सभी तरह के स्थानों में समान गति के साथ धीर संयतगति से चली जाती है, उसकी गति कहीं रुकती नहीं। हिन्दुत्रों का समाज और यान दोनो ही शान्ति और प्रीति के लीला-स्थल हैं। इसी तरह जब योरप के समाज पर हम दृष्टिपात करते हैं, तब वह हमे ऐसा जान पड़ता है कि वह भाप के इंजन के समान आँखें लाल-लालकर उद्दाम उन्मत्त वेग से दौड़ रहा है, ऋणुमात्र भी लच्य से भ्रष्ट होते ही विनाश के मुख में उपनीत हो जायगा। कलुषित प्रवृत्ति, उद्दाम श्राकांचा, विजातीय उत्साह श्रौर हृद्य को वेदना प्रदान करने वाली अतृप्ति योरोपीय प्रकृति के मस्तक में कलङ्क की कालिमा लपेट रही है। इजन का कृष्ण श्रंगार निरन्तर धुश्राँ उगल-उगलकर आकाश-मण्डल को कालिमा से समाकीर्ण कर रहा है। वहाँ के यान और समाज दोनों में ही अशान्ति और अप्रीति स्पष्ट रूप से प्रतीयमान है। इसीसे तो कहता हूँ कि बैलगाड़ी शुद्धशील सात्त्विक भारतीय प्रकृति के विलकुल अनुकूल है।

अस्तु, अव इन सब दार्शनिक तत्त्वों को छोड़कर जरा रेलगाड़ी और बैलगाड़ी की सुविधा-श्रसुविधा पर विचार किया जाय। रेलगाड़ी में बारह महीने श्रीर तीस दिन समान भीड़ रहती है। जरा-सा पैर फैलाकर वैठें या शरीर को लम्बा करके लेटें, इसका ठिकाना वहाँ नहीं है। गरुड़पची के समान घुटने उठा कर बैठा हूँ, घुटने को जरा-सा मुकाते ही साथ के दूसरे यात्री के टोकरे के खोचे से या तो घोती फट जायगी या शरीर का चमड़ा ही छिल जायगा। पास-पास ढेर-के-ढेर बड़े-बड़े बोरे रक्खे हुए हैं, सामने कई ग्रामीण खड़े हैं, दस घुटने का उपक्रम हो चला है। बेंच पर पीछे की श्रोर छाता, लाठी, बर्छी वरौरह तेज और धारदार श्रस्न रक्खे हैं, जरा-सा' पीछे हटते ही विंव जाने की आशङ्का है। दाहिनी ओर चाचा साहब वैठे हैं, वे रह-रहकर जॅमुहाई लेते हैं, इससे लहसुन और प्याज की गन्ध से नाक नहीं दी जा रही है। बाई स्त्रोर मारवाड़ी-महाजन काईं-माईं करके कान का पर्दा ही फाड़े डाल रहे हैं। हवा के साथ उड़-उड़कर कोयले के कण आँखों मे पड़ रहे है। काठ की बेच के कोमल-स्पर्श से अङ्ग-प्रत्यङ्ग करप्टिकत हो रहे हैं, अथवा शतरंजी को मोड़कर जो गद्दी बनाई गई है, उसके किले से निकलकर खटमल शरीर में शेल-बेध कर रहे हैं। जरा सी तन्द्रा श्राते ही या तो लकड़ी की दीवार से टकरा जाने पर चेतनता प्राप्त हो जाती है, या सामने भुककर गिरते ही साथ के दूसरे यात्री के कोमल आमन्त्रण से हृद्य शीतल हो जाता है।

रेलगाड़ी के किसी-किसी डब्बे में सोने के सुभीते के लिए उपर लटके हुए बेंच बने रहते हैं, किन्तु उन पर चढ़ने-उतरने के समय माथा फूटने का बहुत भय रहता है। साथ ही असहिष्णु सहयात्री के उत्तमाङ्ग यानी मस्तक में पादुका के सक्करण की भी बहुत अधिक सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त जिमनास्टिक जाने बिना चढ़ना-उतरना साध्य नहीं है। सब से अधिक क्तेश होता है, स्टेशन-स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने की भीड़ के कारण-उनके टोकरी और वाक्स आदि के चढ़ाने-उतारने के कारण। नये मुसाफिर उतावली के साथ शरीर पर जूते का ठोकर मारते चले गये, मस्तक पर बाक्स का ठोकर मार दिया। यह सव तो चटनी है, बोम्ते के ऊपर शाक की छोटी-सी गठरी के समान है। जब तक वहाँ रहेगे, हिलने-डोलने का साइस न कर सकेंगे, एक बार खान छोड़ते ही बेदखल हो जायँगे। स्टेशन पर उतरने का अवसर नहीं है, कही ऐसा न हो कि गाड़ी छूट जाय, हमे पीछे छोड़कर चली जाय। चित्त में सदा ही आशङ्का बनी रहती है।

गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर भी शान्ति नहीं मिलती। उतरते समय असावधानी के लिए साथ के दूसरे यात्रियों की आंखे देखना, उनसे विनयपूर्वक चमा माँगना, कुली बुलाना गठरी, मेाटरी और बाक्स आदि के उतारने की उतावली, इसी सिलसिले मे फिर एक बार मुसाफिरों से चमा माँगना। गाड़ी पर से उतरते ही अस्थावर सम्पत्ति के उतारने के लिए जनाना

डव्बे में दौड़कर जाना, अवगुण्ठनवितयों मे से अपने माल की शिनाख्त करना, और रोते हुए बालक को गोद में लेकर उसे चुमकारते-चुमकारते कैश-बाक्सधारिणी अर्द्धोङ्गिनी को उतारना। यह सब काम चुटकी वजाते करना होगा, अन्यथा दाम्पत्य-बन्धन में चिर-विच्छेद की आशङ्का है।

श्रीर वैलगाड़ी ? यहाँ सुविमल शान्ति श्रीर श्रनन्त विश्राम है। श्रादमी की भीड़ नहीं है, कोई मगड़ा महमट नहीं है, किसी के साथ सङ्घर्ष होने की भी श्राराङ्का नहीं है। I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute. दूसरे का मुँह ताककर सर्वसाधारण-यात्रियों की सुविधा के लिए व्यक्तिगत स्वाधीनता का बलिदान करना श्रावश्यक नहीं है। गाड़ी के कर्श पर खूब पुत्राल विद्या है, ऊपर से तोसक श्रीर चदरा विद्याकर श्राराम से हाथ-पैर फैलाकर लेटे पड़े हैं। उठने पर माथा घूमेगा, बैठने पर वमन का उद्रेक होगा श्रीर यदि खड़े होने का प्रयक्ष करें, तो पतन श्रवश्यम्भावी है। यहाँ शयने-पद्मनाभ के श्रातिरिक्त दूसरी गति नहीं है। शायद भावी काराकारों को यह लिखना पड़े कि जिस यान में श्रारोहण करने पर लेटने के श्रातिरिक्त श्रीर कोई गति नहीं है, उसे गायान कहते हैं।

गठरी-मोटरी और सन्दूक आदि सारा सामान पीछे वँधा है। यह सब गाड़ी के भार-केन्द्र को ठीक रखता है। उसके ऊपर पैर फैलाकर शरीर के भार को हलका कर रहा हूँ। ऊपर का भालर गाड़ी की मन्थर गति से जरा-सा आन्दोलित होकर वायु के मन्द कम्पन से उड़कर पखे का काम कर रही है। बाई छोर तेल का चोंगा निरन्तर इधर से उधर घूमकर पेडुलम के समान समय का निरूपण कर रहा है। दाहिनी छोर गाड़ी की छाजन में खोसा हुआ हँसिया Feudal castle (जमीदारों के किले) की भीत पर लटकाये हुए युद्ध के अस्त्र के समान सुशोभित हो रहा है। ऊपर की छाजन बाँस की श्रौर लकड़ी की पट्टियाँ लगा-लगाकर ऐसी सावधानी से की गई है कि वह चन्द्रमा के प्रकाश में श्रॅंटारी में लगे हुए कड़ी वरंगों का भ्रम उत्पन्न करता है। बोरे मे भरकर लाटा, थाली श्रीर बटलोई श्रादि गाड़ी के नीचे टॅगा है, वह दुन्दुभी का-सा निनाद करता जा रहा है। गाड़ी की मृदु एवं मन्थर गति तथा उसके पहियों की कोमल एवं मन्द ध्वनि "श्रोणी-भारादलस-गमना " नृपुर-चरणा वाराङ्गना का स्मरण कराये देती है। बार-बार आन्दोलित होकर कर्दम एवं गामय से लिप्न गापुच्छ कपोलों पर हरिचन्दन छिड़क रहे हैं। गाड़ीवान रूपी सचिदानन्द हुङ्कार-रव से प्रण्व का उच्चारण कर रहे हैं, और मैं बाँस के हिंडोले पर त्रारूढ़ हुन्ना अन्त के उस दिन की भयङ्कर बात का स्मरण करके परमार्थ-तत्त्व मे मग्न हुआ पड़ा हूँ। क्या ही अपूर्व ञ्चानन्द है, क्या ही विमल शान्ति है, कैसा प्रगाढ़ योगाभ्यास है। वस्ती मे या मैदान में जहाँ कहीं भी चाहूँ, अपनी इच्छा के अनुसार रोक सकता हूँ और जब चाहूँ तब हँकवा सकता

हूँ। समय आदि का किसी तरह का कोई वन्धन नहीं है। हृदय की चाह मिटाकर खूब मनमाना प्राकृतिक सौन्दर्थ देखते देखते चला जा रहा हूँ। रेलगाड़ी की तरह आकाश से दूटे हुए तारे के समान वेग से दौड़कर मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने तथा उनका आनन्द लूटने में व्याघात नहीं उत्पन्न करती। "यथाविधों में मनसे। अभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्"। (जिस तरह मेरे मन की अभिलाषा है, वैसे ही यह विमान भी चल रहा है)। यह मानो मने। रथ के अनुसार चलनेवाला ठीक पुष्पक रथ है।

यदि कहीं आप इस रथ पर युगल मूर्ति से विराजमान हों, तब वह मानो मिएकाक्चन संयोग है। स्थान के विस्तार, शारीर के अवस्थान और यान की गित आदि तीनो के अपूर्व सिम्मिश्रण से इस स्थल में अनन्त अविच्छिन्न मिलन अवश्यम्भावी है। यहाँ मान, अभिमान, विराग तथा विरह का कोई अवसर ही नहीं है। भीरुस्वमावा सीता देवी दण्डक वन में मेघ की गर्जना सुनकर रामचन्द्र के प्रगाढ़ आर्लिङ्घन में आबद्ध हो गई थीं। वह "कम्पोत्तरं भीरु तवापगृहम्" वह "निविड़ बन्ध परिचय" प्रेमिक रामचन्द्र वहुत दिनों तक नहीं मूल सके। हम भारतीय कापुरुष होते हैं। मेघ का गर्जन अवण करने पर स्वयं ही भयभीत होकर मूर्छित हो पड़ते हैं, तव भला क्या हम प्रिया के सुखरपर्श का अनुभव कर सकेंगे? किन्तु वैलगाड़ी जिस समय अवड़-खावड़ जमीन में ऊँचे

स्थान से एकाएक नीचे उतरती है, उस समय गिरने के भय से लज्जाशील कुलवधू बहुत कुछ तो जड़जगत के गतिविज्ञान के अपोध नियम से और बहुत कुछ नारी-हृदय के लज्जा और शङ्कामय अनुराग से पूर्ण होकर बग़ल में विराजमान पित की अपने प्रगाढ़ आलिङ्गन से उसके हृदय में द्राडकारण्यवास के समय की प्रियसहचरी की बात उदित करा देती है। अवसर की समम्रनेवाले पित भी पतन का निवारण करने के लिए अव्यर्थ उपाय का अवलम्बन करते हैं। धन्य री बैलगाड़ी, पित्र प्रगाय के ऐसे मधुर रस का उपभोग तेरी ही कुपा से हम भारतवासी किया करते हैं!

इस विषय में मेरे एक अभिन्न हृद्य वाल्यवन्धु ने अपने अतीत जीवन की सुख-स्मृति के जिस एक पट का उद्घाटन किया है, यहाँ उसका उल्लेख कर देना में जहाँ तक समभता हूँ, असङ्गत न होगा। वन्धुवर ने लिखा है—

"नयी नौकरी पर बहाल होकर सस्त्रीक शकट पर आरोहण किया और प्रवास के लिए प्रस्थान किया। चाँदनी रात थी। भोजन आदि के उपरान्त हम दोनों प्राणी श्रीदुर्गा का नाम लेकर गाड़ी पर सवार हो गये। गाँव की कची सड़क से कुछ दूर चलकर गाड़ी पक्की सड़क पर पहुँची। दोनों बराल बहुत बड़े बड़े मैदान थे। आकाश पर चन्द्रमा सुषुप्त जगत पर सुधा की घारा बरसा रहे थे। निशाकाल की निस्तब्ध प्रकृति

हृद्य में स्वप्न के से दृश्य का सङ्चार कर रही थी। कुछ दूर तक सोते सोते और कुछ दूर तक जागते हुए प्रसन्न भाव से उस सुदीर्घ पथ में चले जा रहे थे। श्रन्तःकरण में विमल शान्ति और परिपूर्ण सुख का निर्भर प्रवाहित हो रहा था। क्रमराः पूर्व दिशा में अरुण की लालिमा गाढ़ी हुई, वृत्तो की शाखात्रो पर पत्ती प्रभाती गाने लगे। देखते देखते प्राची दिग्वधू के सस्तक से बालसूर्य्य रूपी सिन्दूर का विन्दु सुशोभित हुआ। इधर दिन के प्रकाश में सलज्जवदना प्रिया के श्रवगुरठन से उसके मस्तक का सिन्दूर-विन्दु श्राच्छादित हो गया। प्रभातकाल की स्निग्ध वायु के संस्पर्श से निद्रा का श्राकर्षण हुआ। उसका आवरण हटते ही मैने उठकर देखा कि नदी पार कर रहा हूँ। नदी के तट पर से गाँव की सुन्दरियाँ बाई कमर से पानी का कलसा दवा कर दाहिना करपल्लव अलाती हुई गाँव की श्रोर चली जा रही हैं श्रौर परस्पर एक दूसरी से श्रपनी श्रपनी घर-गृहस्थी के सुख-दुख का हाल वतला रही हैं। ये सब श्रामीए स्त्रियाँ बहुत ही सरल प्रकृति की हैं, किसी मे किसी तरह की विलासमय चळ्ळलता, किसी तरह का हावभाव नहीं है। किसान लोग बैलो की पूँछ मरोड़ मरोड़कर खेत में हल चला रहे हैं। लड़के अपने अपने चौपाये चरा रहे हैं और बहुत हो प्रसन्न भाव से बिरहा गा रहे हैं। उनके गाने का सुर बड़ा मधुर था।

क्रमशः दिन चढ़ आया। जुधा और तृष्णा का उद्रेक हुआ। इतने में एक अड़े पर पहुँच गये। सड़क के किनारे एक पीपल

के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करवा दी और हम युगलमृति एस पर रो उतर कर एक दूकानदार के घर में प्रविष्ट हुए । दूकानदार ने घर के भीतर एक कोठरी लीप-पोत कर हमारे लिए छोड़ दी। मै पोटलियो में बँधा हुआ चावल, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी म्रादि निकालने लगा और जिस-जिस चीज का स्रभाव था, वह सब दूकानदार से मुहैया करने की कहा। इधर गृहिणी दुकानदार की छोटी लड़की को साथ मे लेकर तालाब पर स्नान के लिए गई और गीला ही वस्त्र पहने हुए जल से भरा हुआ घट बराल मे दबाकर मङ्गलमयी के वेश में आविभूत हुई। यथासमय रसोई' तैयार हो गई और मै स्नान करके चौके में बैठा। कितनी सुन्दर रसोई' बनी थी, कितने अच्छे ढंग से परोसी गई थी। घर मे भी गृहिणी ने कितने ही दिन रसोई बनाई थी, परन्तु वह रसोई चार हाथ की होती थी। उनके संस्पर्श से कौन सी वरतु अमृतायमान हुई है यह जानने का श्रवसर कभी किसी ने भी नहीं दिया। श्रव श्राज तो किसी प्रकार का सन्देह या, द्विविधा करने की बात रह नहीं गई। समभ लिया कि प्रवास में नई गृहस्थी बाँध कर सुख से ही समय व्यतीत कर सकूँगा। इधर परोसते समय नवीन गृहिणी-पन के त्रानन्द में तथा गुरुजनों के परोच्च मे भी उनके मुखमण्डल पर लजा और सङ्कोच की रेखा उनकी शोभा का कितना प्रस्तार कर रही थी।

धूप कम होने पर बैलगाड़ी फिर जोत दी गई। दो चार

कोस जाते ही जाते गोधूलिकाल आगया। पश्चिम के आकाश में सूर्य्यदेव तिरोहित हुए। एक बार आकाश के लोहितवर्ण और एक बार प्राणिप्रया की लजा से अरुण मुख्यी को देखा। समम में यह न आया कि कौन सी शोभा अधिक मनोमुखकारी है। पहर भर रात बीतने पर फिर एक दूसरे अहु पर पहुँचे, और वहीं पर विश्राम किया। रात्रि के अन्तिम भाग में नवीन स्फूर्ति के साथ फिर यात्रा की। उस रात को रसोई आदि नहीं बनी थी, एक किसान के यहाँ से दूध लाकर ज्ञुधा और पिपासा दोनों को ही निवृत्त कर लिया था।

दूसरे दिन प्रदोष काल में अपने गन्तन्य स्थान पर पहुँचे। अपने प्रवास के इस नवीन गृह में पहुँचकर अपनी संसार की सिक्षिनी को बड़े आदर के साथ गृहस्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वह सुखस्मृति आज भी बैलगाड़ी के साथ विजड़ित है। रेलगाड़ी की इस विराम-विश्रामहीन द्रुतगित से समय की बचत तो होगी, परन्तु यात्रा में न तो उस प्राकृतिक सौन्दर्य का उपभाग करने का अवसर मिलेगा और न भ्रमण-काल का वह सुख ही प्राप्त होगा। यह सारा आनन्द रेलगाड़ी की बदौलत रसावल को चला जायगा। देश-भ्रमण का किवत्वरस उठ जायगा। "The poetry of travelling is gone."

मुहृद्वर की व्यक्तिगत मुखस्पृति को छोड़कर यदि

साधारण भाव से भी विचार किया जाय तो यह बात अनायास ही मन में जम जाती है कि बैलगोड़ी में जो कवित्व रस भरा है, रेलगाड़ी में उसकी गन्ध तक नहीं है। रेलगाड़ी की बात मन में आते ही टिकट-घर में यात्रियों की भीड़ और जेब कटने की आशक्का, माल-असबाब के सम्बन्ध में कुलियों का मंमट और असबाब को तौलनेवालों की कारसाजी, गाड़ी छूट जाने का भय, गाड़ियों का आपस में लड़ जाना, चलती हुई गाड़ी में चोरी-डकैती और पाशिवक अत्याचार आतक्क ही हदय में उत्पन्न होता है। इसमें कवित्व नहीं है, रस नहीं है, प्रेम-प्रीति का अवसर नहीं है। इसका मूल कवित्व है Iron horse, यानी लोहे का घोड़ा।

श्रीर बैलगाड़ी ? बैलगाड़ी प्राचीन भारत के सुदूर अतीत के साथ वर्तमान का कैसा मधुर बन्धन है, कैसा अखरड संयोग स्थापित करती है! म्लेच्छ-यवन, शक-हूर्ण, सुराल-पठान, फरासीसी-अँगरेज श्रादि विदेशी जातियों ने राष्ट्र में जो विप्लव उत्पन्न किया है, उसके वास्तविक सत्य को लुप्त करके अतीत के साथ वर्तमान का श्राविच्छिन्न एकता का स्मरण करा देती है। बैलगाड़ी का नाम सुनते ही स्मृति-पट पर भारत के अतीत का कितना विचित्र चित्र उदित हो श्राता है।

श्राज भी पञ्चतन्त्र के पृष्ठ उत्तटने पर यह दृश्य सामने नाचने तगता है कि वर्द्धमान नामक विश्वक पुत्र दािच्छात्य में, महिलारोच्य नामक नगर से, गोशकट पर चीजवस्तु सजा कर, घर के पाले हुए सङ्घीवक तथा नन्दक नामक दो बैल जोते हुए व्यापार के निमित्त मथुरा की और चला जा रहा है। शकट मन्थर गति से यमुना के कछार मे होकर चला जारहा है, रिनम्ध शीतल पवन चल रहा है, और वैश्य का पुत्र शकट पर सोया हुआ पण्य द्रव्यों को बेचकर लाभ जठाने का स्वप्नदेख रहा है।

फिर क्या देखता हूँ कि यह मानो उद्घयिनी का राजपथ है। मानसपट पर एक-एक करके तीन दृश्य उद्य होते हैं। एक श्रोर देखता हूँ कि शर्विलक नामक त्राह्मणतनय प्रेम की महिमा से वाराङ्गना की कीतदासी मदिनका का बिना मूल्य ही निष्क्रय करने में समर्थ हुत्रा है श्रीर मन में हर्ष से गद्गद होदर प्रेम-प्रतिमा की तिये हुए गोयान पर समारूढ़ मुख का जीवन श्रारम्थ कर रहा है।

दूसरी छोर क्या देखते हैं कि विशुद्ध चरित्रवाली वसन्त-सेना छपना हृदय चारुदत्त को समर्पित करके गोयान पर सवार हुई छपने जीवन-सर्वस्व के निमित्त छमिसार में जा रही है, किन्तु 'प्रवहरण-विपर्ध्यय से' दुष्ट शरीर के हाथ मे पड़कर छशेष लाव्छना भोग रही हैं।

तीसरी ओर एक और हो दृश्य है। गोपालदारक आर्यक सिद्धपुरुष की भविष्याणी के अनुसार सिंहासन प्राप्त करेंगे, इस आशङ्का से राजा पालक ने उन्हें कारागार में डाल रक्खा है। कारागार से निकल भागने के उपरान्त "वधूयान" पर समारूढ़ होकर वे अपने आप को छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं और राजपुरुष चन्दनक तथा द्विज चारुदत्त से अभय प्रार्थना कर रहे हैं।

ये दृश्य मानसपट पर से तिरोहित भी नहीं हो पाते कि एक तीसरा श्रीर बहुत पवित्र दृश्य नेत्रों के समन्न श्रा पहुँचता है। कौंडिन्य नामक एक मुनिसत्तम श्रपनी सद्य:परिग्रीता शीला नाम की सुशीला भार्य्या को लिये हुए गोयान पर श्रपने श्राश्रम की श्रोर चले जा रहे हैं। मध्यान्ह का समय है। नदी के तट पर बहुत सी व्रतधारिग्री कुलललनाएँ श्रनन्त की श्रोर धावण करके उनकी पूजा कर रही थी, यह देखकर विमाता के निर्यातन से तुरन्त की निकली हुई वालिका वधू स्वामी के सौभाग्य की कामना से यह व्रत ग्रहण कर रही हैं, साथ ही व्रतसिद्धि श्रीर भविष्य मे धर-गृहस्थी का सुख भोगने का स्वप्न देख रही है।

इधर से दृष्टि हटाकर देखता हूँ कि सामने विराट दृश्य है। पुण्य मूमि आर्ज्यावर्त्त मे वैदिक ऋषि अशेष ऐश्वर्ज्य प्राप्त करने के निमित्त सामपान कर रहे हैं। राजा 'साम' को गायान पर स्थापित करके उसकी छाजन से आवृत करके 'हविधिन-प्रवर्तन' प्रक्रिया सम्पन्न कर रहे हैं, साथ ही उदात्त अनुदात्त और स्वरित के कम से स्निग्ध गम्भीर निर्धाष से ऋग्वेद का उद्यारण करते जा रहे हैं। इसी से कह रहा था कि प्राचीन मारत के साथ आधुनिक भारत का, अतीत के साथ वर्तमान का, ऐक्य स्थापन करने की शृह्लला यह बैलगाड़ी ही है। हिन्दू जाति का वाणिज्य-व्यापार, हिन्दू जाति की राजनीति, राष्ट्र विप्लव, हिन्दुओं के प्रमोद एवं प्रमदाप्रीति, हिन्दू जाति के वृत एवं धर्म के आचरण आदि सभी प्रथाओं में यह बैलगाड़ी विराजमान है। आज हम विधि की विडम्बना से विलायती सभ्यता के मोह में पड़ कर अन्धे हो गये हैं और उस जातीय जीवन की चिर सहचरी बैलगाड़ी को खो बैठे हैं! हाय आर्य सन्तान!!

\* \* \*

श्रव वह बात नहीं रही। इस मैदान के किनारे से रेल की सड़क निकल गई। ट्रेन की वंशी वज उठी। एक वह दिन था, जब मोहन की मधुर मुरली की ध्वनि सुनकर वृजवालाओं ने अपना कुल त्याग दिया था। श्रॅंगरेजी राज्य की इस मुरली की ध्वनि सुनकर प्राम्य सुन्द्रियों की क्या दशा होगी, इसे भगवान ही जाने।

## २-कवि बनने की कामना

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि कवि होकर मैने भूमण्डल पर जन्म प्रहण किया है। मेरा पूर्व जन्म का इतना पुण्य नहीं था। परन्तु फिर भी अधिक अवस्था व्यतीत होने पर मेरे मन मे भी कविता के विलास की लालसा उत्पन्न हुई। एक दिन एकाएक दिल मे आया कि मैं भी कवि वनूँ, पाठक यह पूछ सकते है कि इतने विलम्ब से यह इच्छा क्यो उत्पन्न हुई? स्मरण रखिए कि किशोरावस्था में ही आजकल की-सी अकाल पकता सुम मे नहीं आ पायी, मैं अल्प-विद्या को ही इस तरह बढ़ाकर जनता को प्रदर्शित करने का साहस नहीं कर सका। कालिदास का 'मन्दः कवियशःप्रार्थी गिसव्यास्युपहास्यताम् । मेरी साधना का मन्त्र हो गया। स्थिर किया कि जिस तरह भी हो, सुम्हे कवि बनना है। कलकत्ता शहर के कितने ही फैशनबाज कवियो का चात्रुष प्रत्यच किया था। उन्ही का-सा पहनावा, उन्हीं की सी चाल-ढाल बनाने लगा। मेरे मस्तक के वाल थे सराङ्क साही के पृष्ठ पर के काँटो के समान—'Like quills upon the fretful porpentine' (Porcupine) वाल

काटनेवाले की दूकान पर जाकर ऊँचे दर की नंजर दी छौर उम्र यन्त्रणा सहनकर केशों को कुख्रित करवा लिया। शरीर का रँग था भ्रमर के समान काला। प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी सी संखिया पेट में डालकर चेहरे पर कुछ सुर्ज़ी ले आया। शून्य नम्बर का चश्मा धारण किया। चूड़ीदार, लपेटी हुई ढाका-फैशन की घोती, सिल्क का डुपट्टा आदि सभी का डपभाग करने लगा। बाकी रही केवल Inspiration अर्थात् कवि-प्रेरणा।

किव-प्रेरणा के मरने की तलाशमें किवयों की प्रन्थावली उलटने लगा। देखा, किसी ने कहा है—बाथुली आदेश, कहे चरडी दास—बाथुली एक देवी-विशेष की आज्ञा से चरडी दास कहते हैं! किसी ने कहा है—देवी चरडी महामाया दिलेन चरण छाया, आज्ञा दिलेन रिचते सङ्गीत'—महामाया देवी चरडी ने चरणों की छाया दी और सङ्गीत रचने का आदेश किया। किसी ने कहा है—भवानीर आज्ञाय भारतचन्द्र गाय'—भवानी की आज्ञा से भारतचन्द्र गाता है। यहाँ तक कि नवीन युग के महाकिव माइकेल मधुसूदन दत्त ने भी ईसाई मत भूलकर विशुद्ध हिन्दू के समान (समय आजाने पर मनुष्य का यही हाल होता है)- बन्दि चरणारिवन्द अति मन्दमित आभि, डािक आवार तोमाय, श्वेतमुजे भारति'—हे श्वेत मुजावाली भारती, तुन्हारे चरणारिवन्द की बन्दना करके मन्द बुद्धिवाला में तुन्हों फिर पुकारता हूँ—कहकर सरस्वती का आवाहन किया है। पश्चिम के

प्राचीन कियों ने भी Muse अर्थात् विद्या की अधिष्ठात्री देवी का आवाहन किया है। ईसाई किव मिल्टन तक ने उन्हों के पद-चिह्नों पर पदार्पण किया है। अन्तर केवल यह है कि उन्होंने Heavenly Muse कहकर मृतिधारी देवता का संशोधन कर लिया है।

अस्तु, उक्त ढंग से भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की वन्द्रना पढ़कर में वड़े ममेले मे पड़ गया। इन सव देवी देवताओं के वीच में में अबोध-सा होगया, समम ही न सका कि किस ओर क़द्म वढ़ाऊँ। ऋग्वेद के ऋषि के समान 'कस्मै देवाय हविषा विधेम" कहकर आकुल हो उठा। (छोटे मुंह से वड़ी वात!) जो भी हो, कृष्ण्नगराधीश के द्रवारी किव भारतचन्द्र के 'भारतेर भारती भरसा' अर्थात् भारत को भारती का हो भरोसा है, इस वाक्य को शिरोधार्य किया और मन में यह स्थिर किया कि वाग्देवी वाणी की ही शरण लेना अधिक श्रेयस्कर है।

क़लम, दावात और काराज लेकर सरस्वती की एक प्रार्थनां लिखने का उपक्रम कर रहा था। इतने में ताम्चूल लेकर गृहिगी उसी कमरे में प्रविष्ट हुई। लिखने का सारा सामान देखकर उन्हें कौतूहल हो आया, कुर्सी को पीठ की ओर से वे भुक पड़ीं और देखा कि वड़े-बड़े अत्तरों में लिखा है—सरस्वती-वन्दना।

देखते ही वे वोल उठीं—यह क्या! आजकल के समय में भी तुम वही पुरानी सरस्वती की वन्दना लिखते हो! तुमने क्या पढ़ा नहीं; हेम बाबू ने लिखा है—

> 'देवता श्रमुरगण क्रमे हय श्रदर्शन, ईश्वरेरइ सिंहासन उठिते छे कांपिया।'

अर्थात् देवता और दैत्य आदि क्रमशः सब अदृश्य हो गये। ईश्वर का ही सिंहासन काँप रहा है।

"इसके अतिरिक्त आजकल के समय में वीणापाणि की उपासना केवल एक श्रेणी के स्त्री-समाज में ही प्रचलित है, तुम्हारे जैसे कृतिवध तो जीते-जागते और चलते-फिरते पुरुष रूपी सरस्वती की ही पूजा किया करते हैं। क्या तुम उनकी पूजा के लिए अप्रस्तुत होकर विश्वविद्या रूपी जननी के त्याच्य पुत्र होना चाहते हो ?"

स्त्रसुरजी ने मेरा दिमारा चाटने के लिए इन्हें लड़िक्यों के कालेज में पढ़ाया है। अब इस 'अल्पविद्या भयङ्करी' के कारण में हैरान हूँ। इति जनान्तिके और कोई उपाय न देखकर मैंने किव बनने की गुप्त वासना गृहिणी के समन्न व्यक्त कर दी।

मेरी बात सुनते ही एक गाल हँसकर उन्होंने अपनी 'दन्तरुचिकोमुदी' विकसित कर दी। वह कहने लगी—तो इसके लिए किसी दूसरे देवता के द्वार पर धरना देने की क्या जरूरत है? क्या तुन्हें साल्म नहीं है कि हाल के क़ानून मे पत्नी ही पति की आराध्य-देवता है? पत्नी के ही प्रेम मे तन्मय होओ,

उसी को अपने ध्यान और ज्ञान का विषय बनाओ, कवि-प्रेरणा अपने आप ही आजायगी। 'अर्केचेनमधु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजेत्।' घर में बैठे-ही-बेठे यदि गति-मुक्त हो सके, तब आकाशी वृत्ति का आश्रित होकर देवता का मुँह क्यों ताकें ? देखो, महाजनों ने कहा है—गृहस्थ को 'गृहिणी-सचिव' बनना चाहिए। कवि कालिदास ने भी स्वीकार किया है—'गृहिणी सचिवः सखी मिथः' तुम एक साथ ही गृहिणी हो, सखी हो और सचिव हो। अतएव और इधर-उधर न करके मेरा परामर्श लो, सिद्धि प्राप्त होगी।

सुक्ते एक सुवोध बालक की तरह अपनी बातें ध्यानपूर्वक सुनते देखकर वे और भी उत्साहित हुईं। वे कहने लगीं —कालिदास की चर्चा छिड़ने पर एक बात और स्मरण आगई। कालिदास ने सरस्वती के वर से किवन्व-शिक्त प्राप्त की थी, इस प्रकार की किंवदन्ती सुनकर शायद तुम्हारी इस तरह की बुद्धि हुई है। परन्तु यह तुम्हारी बिलकुल भूल है। उनके किवत्व-शिक्त प्राप्त करने का मूलकारण है पत्नी का तिरस्कार। विदुषी राजकन्या यदि उनका अपमान न करती, तो वे किसी दिन भी किव न हो पाते। देखो, कालिदास छतन्न नहीं थे। उन्होंने प्रिया का सम्बोधन करके 'ऋतु संहार' और 'श्रुतबोध' की रचना की है और अपनी इन कृतियों के द्वारा उस ऋण को स्वीकार करके बहुत कुछ उसका परिशोध भी कर डाला है। वर्त्तमान युग में भी कितने ही किव पत्नी के नाम पुस्तक का उत्सर्ग करके पत्नी-ऋण का प्रतिशोध किया करते हैं।

"यह तो हुई कालिदास की बात। अव 'भारत के कालिदास' को छोड़कर 'संसार के कालिदास' अर्थात शेक्सपियर को ले लीजिए। ग्रॅंगरेज-बच्चा शेक्सपियर ने पिता के उत्तम पुत्र होकर भी इस बात को कालिदास के ही समान इतनी आसानी से, इतनी सुजनता के साथ, नहीं स्वीकार किया अवश्य; किन्तु पत्नी के प्रभाव से ही उनके कवित्त्व की स्फूर्ति हुई थी, यह चात उनके प्रथम मानस सन्तान (First heir of my invention) 'वीनस ऐड ऐंडोनिस' काव्य का पठन करके ही, जिसके आँखे हैं, वह देख सकता है। जिस समय 'रासिका वयोऽधिका वाग्विद्ग्या १ रसिक, अधिक अवस्थावाली और वाग्विद्ग्धा, वीनस देवी लजाशील तरुण युवक एडोनिस के समीप गद्गद् वचन से प्रेम ज्ञापित करती है, उस समय का दृश्य उद्घाटित होने पर किसे यह समभने को बाक़ी रह जाता है कि 'रसिका वयोऽधिका वाग्विद्ग्धा' एन हेथावे (Anne Hathaway) लज्जा-शील तरुण युवक शेक्सपियर को प्रसन्न करने में ही व्यस्त है। तात्पर्य्य यह है कि किव ने स्वयं अपनी प्रण्यिनी के पूर्वराग से ही कविप्रेरणा प्राप्त की है। उनके लिखे हुए कई अन्यान्य मिलनान्त नाटको मे जो इस तरह के दृश्यों का वर्णन है कि प्रगल्भा-प्रेमिका नायिका नायक को प्रसन्न करने मे व्यप्र है, वह भी इसी की पुनरावृत्ति है।

कविवर वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी पत्नी का ऋण कम नहीं है। उनकी सहधर्मिणी ने उन्हें केवल कवि-प्रेरणा देकर ही नहीं अपने

कर्तव्य की इतिश्री कर दी, वरन् अपनी रची हुई कविता की भी कुछ पंक्तियाँ उनकी कविता मे मिला दी हैं। इस तरह की सहायता कालिदास की विदुषी सहधर्मिणी भी नही कर सकीं। कवि ने भी कृतज्ञहृद्य से एक से अधिक कविताओं में ऐसी सहधर्मिणी का गुण्गान किया है। शेली ने दो बार विवाह किया था। दोनो ही पिलयो के प्रेम में डगमग होकर उन्हीं को लच्य, करके इन्होने कविताएँ लिखी हैं श्रीर श्रच्छे-श्रच्छे काव्यों को भी उन्हीं के नाम पर उत्सर्ग किया है। टेनिसन का पत्नी-प्रेम इससे भी बहुत बढ़-चढ़कर है। इधर ब्राउनिंग-दम्पति का पारस्परिक अनुराग उनकी सुमधुरप्रेम-कविताओं मे बहुत श्रच्छी तरह से व्यक्त हुन्ना है। स्पेन्सर ने भावी पत्नी के प्रति लिखे गये 'सानेट' में 'You frame my thoughts and fashion me within, लिखकर यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कवि-प्रेरणा का मूल उनकी पत्नी ही है और परिएय के उपलच्य में इतनी सुन्दर कविता लिखी है कि आजकल की प्रेमोपहार में लिखी कविताएँ उसके सामने कविता ही नहीं जान पड़तीं। जर्मन-कवि गेटे ने भी पत्नी को लच्य करके उत्तमोत्तम कविताएँ लिखी हैं। मिल्टन ने दाँत के रहते हुए उसकी मर्यादा का अनुभव न करके भी दूसरी पत्नी का अभाव हो जाने पर उसके निभित्त जो सानेट लिखा है, वह कैसा मर्भस्पर्शी है! फील्डिंग कवि नहीं थे, फिर भी उपन्यास लिख कर उन्होंने कल्पना-कुशलता का परिचय दिया है। उन्होने

यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि पत्नी को आदर्श मानकर ही मैंने नायिका एमिलिया का चित्र अङ्कित किया है।

"बंगाल के प्राचीन किव मधुर कोमल कान्तपदावली के रचिवता जयदेव गोस्त्रामी की किवता-सरस्वती जो पत्नी की प्रेरणा से उत्साहित हुई थी, उसे उन्होंने 'पद्मावती चरणचारण-चक्रवर्ता' कहकर अपना परिचय देते हुए बड़े गौरव के के साथ स्वीकार किया है। \* इसके अतिरिक्त वंगाल के नव-युग के मनीषी भू-देव भूदेव के 'पारिवारिक-प्रबन्ध' का समर्पण एक बार पढ़कर देखो। उन्होंने नूतन पुराण में प्रचारित किस दशमहाविद्या-लीलामयी देवी मूर्ति के प्रभाव-प्रसाद और प्रेरणा से जननी बंगभाषा को अमृल्य विचार-रूपी रहो के समूह से अलङ्कृत किया है।

जिन बंकिमचन्द्र ने बंगला के साहित्य रूपी आकाश को 'शुभ्र ज्योत्स्ना से पुलकित किया है, उन्होंने स्वीकार किया है— एक व्यक्ति का प्रभाव मेरे जीवन पर गहरी छाप डाल सका है, वह मेरे परिवार का है। " वे न होतीं तो मैं क्या होता; यह नहीं कह सकता हूँ। " स्त्री ही मेरे जीवन की कल्याण-स्वरूपा है। चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय ने, गद्यलेखक होकर

श्रू यहाँ गृहिणी ने एक भूल की है। नाम की समानता के ही कारण ऐसा हुआ है। जयदेव की पत्नी का नाम पद्मादेवी अवश्य था; किन्तु यहाँ पद्मावती श्रीराधा का नामान्तर था। किन्तु गृहिणी की बातचीत के प्रभाव में बाधा डालकर रस-भंग करने की प्रवृति मुके नहीं हुई।

भी अपने एकमात्र प्रन्थ 'उद्भान्त प्रेम' में कवित्वमयी भाषा के द्वारा जो अपने हृदय का उच्छ्वास व्यक्त किया है, उसका कारण क्या पत्नी-प्रेम ही नहीं है ? इसके बाद भी क्या इसमे यह सन्देह रह जायगा कि पत्नी ही कविप्रेरणा का मूल उद्गम स्थान है—कल्पना रूपी कल्पतरू के मूलाधार में कुलकुएडिलनी है ?"

मैं चित्त को एकाय करके विदुषी वनिता का लम्बा लेक्चर सुना गया। इसे सुनकर मेरे मन में यह बात आई कि लेक्चर देना मेरा प्रति दिन का काम है, परन्तु फिर भी गृहिगा का 'अशिचित पटुत्व' मुक्ते हार मना सकता है। 'मौनं सम्मतिलच्याम् मानकर कदाचित वे सुम पर प्रसन्न हो रही थीं, परन्तु यह बात मुम्ने अच्छी न लगी। मैंने साचा कि लेक्चर-बाजी मे यदि मैने गृहिग्गी के सामने पराजय स्वीकार कर ली, तब मुमे अपना व्यवसाय अर्थात् अध्यापकी ही छोड़ देनी होगी। फिर तो मण्डन मिश्र के समान सस्तक मुँडाकर श्रीर द्रण्ड-कमण्डल-धारण करके संन्यासी हो जाना ही मेरे लिए आवश्यक होगा। इसलिए तीव्रस्वर से गृहिणी के पूर्व-पन्न का खरडन करने के लिए कटिवद्ध हो गया। मेरे मन मे यह बात आई कि जिसे 'प्रियशिष्या ललितेकलाविधौ' होना चाहिए, उसे यदि गुरु के रूप मे वरण करना पड़ा, तब तो विपरीत-विपर्य्यय व्यापार हो जायगा। अभी ही, इतने में ही, गृहिगाी का इस तरह का प्रचरा प्रताप है, वाद को उन्हें केवल गाई स्थ्य जीवन में ही नहीं, वरन् साहित्यिक-जीवन में भी यदि प्राधान्य

देना पड़ा; तब तो अनर्थ ही हो जायगा। एक तो यों ही उनकी फरमाइश का ठिकाना नहीं है, लेकिन भरोसा था कि जब तक साहित्य-चर्चा में मग्न रहूँगा, तब तक उनकी परवा न करूँगा। अब इस क्षेत्र में भी उन्हें इष्टगुरु के स्थान पर वैठालना पड़ा, तब तो उनसे निवटना कठिन है। इस तरह कई ढग से विषय पर भली भाँति विचार करके मैंने स्पष्ट वाक्यों मे कान्ता की उपदेशमयी वक्तृता का प्रतिवाद करना आरम्भ किया।

भैने कहा—''देखो, तान्त्रिक साधना के ही समान साहित्यिक साधना में भी किसी एक स्त्री, एक 'शक्ति' का प्रयोजन है, यह तुम्हारी बातो से मैं ख़ूब अच्छी तरह समक गया। परन्तु शास्त्र का मत है कि इन सब चेत्रों में स्वकीया की अपेचा परकीया-श्रेष्ठ है। स्वकीया-परकीया का विषय छोड़कर इस प्रसंग में मैं यह भी कह सकता हूँ कि जननी-भगिनी आदि के प्रभाव या प्रेरणा से भी स्थान-स्थान पर कवित्व की स्फूर्ति हुई है। तुम अपने मत का समर्थन करने के आग्रह से वर्ड्सवर्थ के ऊपर उनकी पत्नी के प्रभाव को चाहे कितना ही बढ़ाकर क्यो न वतलात्रो, किन्तु यह वात तो सभी को विदित है कि उनके कवि-जीवन में सहोद्रा कनिष्ठा भगिनी का प्रभाव और प्रेरणा अपरिसीम है। वर्ड्सवर्थ ने इस बात को मुक्त-कएठ से बार-वार स्वीकार किया है। उनके मित्र चार्ल्सलैन्ब पर भी सहोद्रा ज्येष्टा-भगिनो का ऋग् उल्लेखनीय है। सर फिलिप सिडनी ने सहोदरा भगिनी की श्रीतिकामना से आर्केडिया नामक चम्पू-

काव्य की रचना की है। पुस्तक के समर्पण में उन्होंने वहन को Most dear (सब से प्रिय) कहकर सम्बोधित किया है और You desired me to do this, and your desire to my heart is an absolute commandment कहकर बहन के प्रति बहुत घनिष्ट प्रीति का परिचय दिया है। वह काव्य भी उनकी बहन (The Countess of Pembroke's Arcadia) के नाम से युक्त होकर प्रसिद्ध है। कूपर ने अपनी श्रेष्ठ कविता 'माता के चित्रदर्शन में मातृ-भक्ति की प्रेरणा से ही लिखा है। शेनस्टोन ने अपनी गुरुवानी के प्रति भक्ति से प्रणोदित होकर 'Schoolmistress' नामक खर्ड-काव्य लिखा है। स्काट एक युवती आत्मीया के अनुरोध से अपना Lay of the Last Minstrel लिखने के लिए प्रवृत्त हुए थे। फरासीसी भाषा के उपन्यास-लेखक वैलजेक, श्रपनी सहोद्रा के उत्साह एवं समवेदना का आधार पाकर ही साहित्य-साधना मे प्रवृत्त हुए थे। श्रॅगरेज कवि शेली को भी कविता करने कीं प्रवृत्ति उनकी सहोद्रा भगिनी की समवेद्ना तथा साहचर्य्य से हुई है, किन्तु वे बहुत शीघ्र ही अधिक प्रगाढ़ श्रीति-पात्री पागये थे। सोलह वर्ष की अवस्था व्यतीत होते ही उन्होने प्रेम-चर्चा आरम्भ कर दी थी।

"परन्तु इस ऋेगी के किवयों की संख्या बहुत थोड़ी है। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने ही जब परकीया-प्रेम में लिप्त होकर किवता लिखी है, तब इनकी किवता में इतनी आन्तरिकता श्रागई है और उस समय की किवता में इतना माधुर्य डाल दिया है कि वह जननी-भिगनी, यहाँ तक कि पत्नी के समय भी देखने में नहीं श्राता। उदाहरण के निमित्त कूपर की My mary, To mary नामक दो किवताएँ, वर्ड्सवर्थ की लूसी के प्रति लिखी गई किवताएँ, लैम्ब की Hester नामक किवता तथा Anna के प्रति लिखे गये सानेट श्रीर व्यर्थ प्रेम की स्मृति के निदर्शन Rosamund Gray नामक कहानी श्रादि का उल्लेख किया जा सकता है। बायरन ने क्या व्यर्थ ही लिखा है?—

"Think you if Laura had been Petrach's wife He would have written sonnets all his life?"

"फलतः शेक्सिपयर से लेकर एंटुनि फिरिंगी तक वहुत से किव इस परकीया प्रेम मे ही आसक्त थे। तुम कहती हो कि शेक्सिपयर ने वयोऽधिका पत्नी के प्रभाव से प्रभावित होकर अपना पहला काव्य तथा कई मिलनान्त नाटक लिखे हैं, यह मै अस्वीकार नहीं करता। परन्तु इन सब में तो उन्होंने अपनी आत्मा के अन्तस्तल का भाव व्यक्त किया नहीं। उन्होंने अपने सानेट्स (sonnets) अर्थात् चतुर्दशपदी किवताओं मे ही हृद्य की निचिप्त वेदना को व्यक्त किया है। यह सम्मित किववर बढ्रिवर्थ की है। इस बात मे लेश-मात्र भी सन्देह करने का कारण नहीं है कि उक्त किवताएँ परकीया-प्रेम से प्रणोदित होकर ही लिखी गई हैं। व्याख्याकारों ने असाधारण अध्यवसाय करके उस dark lady के नाम-धाम, जाति तथा व्यवसाय श्रादि तक की खोज करली है, जिसके कारण वे स्वयं धन्य हो गये हैं, साथ ही शेक्सपियर को भी धन्य कर दिया है।

तुमने कहा है कि स्पेंसर के सानेट्स पक्षी-प्रेम की प्रेरणा से लिखे गये हैं, किन्तु स्पेंसर के प्रधान स्नेह-भाजन और मित्र सर फिलिप सिडनी के सानेटो (sonnets) के सम्बन्ध में तो ऐसी बात नहीं कह सकती हो। जिस नारी को लच्च करके सिड्नी ने अपने सानेट्स (sonnets) लिखे हैं, उस नारी के साथ एक बार उनका विवाह हुआ अवश्य था, परन्तु विशेषक्षों का मत है कि इन सानेट्स का रचना-काज उस नारी के दूसरे की अङ्कशायिनी होने के बाद का है। इधर आदर्शचरित सिड्नी ने परकीया-प्रेम में लिप्त होकर हृद्य के अन्तरतल से कविताएँ लिखी हैं ('Look in thy heart and write, and love doth hold my hand and mokes me write') 'उच्छ्वासों के आवेग मे प्रण्यिनी को सम्बोधित करके उन्होंने कहा है—

'Stella the only planet of my light,
Light of my life, and life of my desire
Chief good whereto my hope doth only aspire
World of my wealth, and heaven of my delight
If thou praise not, all other praise is shame?

इसके पहले सिड्नी के भगिनी-प्रेम का उल्लेख श्रवश्य कर चुका हूँ, परन्तु उनका यह परकीया-प्रेम सब से श्रदिक प्रवत्त था।

"इसके बाद हैं सानेट के राजा 'फ्रांसिस्को पेत्रार्का-किया— हमारे माइकेल ने 'बड़े ही यशस्त्री साधु किय-कुल-धन' कहकर जिनका साधुवाद किया है, परकीया 'लरा' के प्रति सानेट (sonnet) लिखकर चिरस्परणीय हो गये हैं, यह बात सभी को ज्ञात है। इटली के किव दान्ते-टैसो के सम्बन्ध में भी साधारण तर से यही एक बात प्रचलित है। इटली के कियों का अनुसरण करके जितने भी शाँगरेज कियों ने सानेट लिखे हैं, उनमे से बहुतों ने ही परकीया-प्रेम की चर्चा में ही इस पथ पर पर्दापण किया है।

"महाकवि-मिल्टन ने अपनी दूसरी पत्नी के देहावसान के बाद केवल एक सानेट लिखकर उसका गुणगान किया है। उसी को लेकर तुम इतना कूद रही हो। परन्तु इसके साथ ही तुम्हे यह भी समम रखना चाहिए कि पत्नी की मृत्यु के उपरान्त इस प्रकार का भावों का आवेग कितने ही गद्य-पद्य लेखकों को हुआ करता है। (यहाँ गृहिणी चट से बोल उठी—शायद तुम्हारे जैसे हृद्यहीन को भी हो सके। ख़ैर, इस वात को जाने दीजिए।) यह शुद्ध-शील किव युवावस्था में जब इटली के प्रवास में था, तब लिखोनोरा नामक एक गायिका तथा एक अन्य अज्ञातनामा इटालियन सुन्दरी के कप-गुण पर भुग्ध होकर इसने

जो किवताएँ लिखी हैं, उनका जैसा उद्दाम उच्छ्वास दिवंगता पित्न के प्रति लिखे गये सानेट में नहीं पाया जाता। भाग्य की बात तो यह है कि वे किवताएँ लैटिन श्रौर इटालियन भाषाओं में लिखी गई हैं, इससे मिल्टन के श्रिधकांश मक्तों को उनका पता नहीं है। यही कारण है कि इस विख्यात किव के चिरत्र पर उनकी श्रद्धा श्रद्धट है। सदाचारी किव की प्रवृत्ति में इस प्रकार के परिवर्तन का कारण कदाचित इटली की विलासितामय भूमि के जल-वायु का गुण है। इसी लिए तो पक्के स्कूलमास्टर एस्काम (Ascham) इटली के श्रमण पर इतने नाराज थे। युवावस्था में लिखी गई मिल्टन की एक श्रौर लैटिन किवता से यह श्रामास मिलता है कि स्वदेश में भी श्रल्पकाल के लिए किसी श्रज्ञात कुलशीला सुन्दरी को देखकर वे प्रेम में विह्नल होगये थे। यह तो यौवन का धर्म ही है। संयमशील मिल्टन भी इसके प्रभाव का श्रितक्रमण नहीं कर सके।

"कूपर की My Mary और To Mary नामक दो किवताओं का उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ। उनका सुविस्तृत काव्य The Task भी परकीया की प्रेरणा से ही, फरमाइश में ही, लिखा गया है, इस बात को उन्होंने निष्कपट-हृद्य से काव्य की भूमिका में ही स्वीकार किया है। उसमें उन्होंने लिखा है— The Theme, though humble, yet august and proud Th' occasion—for the Fair commands the song. फिर, रङ्गप्रिया-परकीया के फेर में पड़कर गम्भीर

प्राकृतिक किव ने किस तरह के विमल हास्यरस का ज्वार भाटा उत्पन्न कर दिया है, यह उनकी रचना John Giplin में प्रकट है। यह भी स्मरण रखना होगा कि उन्होंने प्रथम यौवन में अपनी चचेरी बहन के प्रेम में पड़कर ही कविता लिखने का अभ्यास किया था।"

"वार्न्स और बायरन एक प्रकार से वाल्यकाल से ही प्रेम ेके पुजारी थे। इसके फल-स्वरूप परकीया प्रेस के प्रभाव से ही इन दोनों महानुभावों की गीति कविता ने अपूर्व माधुर्य्य प्राप्त किया है। बायरन ने इकरार किया है "My first dash into poetry was as early as 1800. It was the ebullition of a passion for my first cousin Margaret Parker, one of the most beautiful of evanescent beings.' इसके अतिरिक्त अवस्था जन कुछ परिपक हुई, तब ये इटली चले गये। वहाँ के प्रवास-काल मे ही एक विदेशिनी रमणी का ससर्ग होगया, जिसका बायरन के उत्कृष्ट काव्यो पर खासा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार कीट्स की कविता पर भी एक रमग्री का प्रभाव वहुत ही स्पष्ट भावसे परिलक्ति होता है। इसके अतिरिक्त भी कीट्स के और कई एक छोटे उपसर्ग थे। तुम शेली के पत्नी-प्रेम की वात न छेड़ती तभी श्रच्छा था। क्योंकि यह बात तो किसी से श्रज्ञात नहीं है कि पहली खी के विवाह-विच्छेद को अच्छी तरह से पका किये विना ही वे दूसरी नायिका के प्रेम मे तन्मय होगये।

इत चित्रारोहिणी के सिवा और भी कितनी कुमारी विधवा और सधवाओं ने तारा-रूप से रोली-रूपी चन्द्रमा के हृदयाकारा को उद्भासित कर रक्खा था, इसकी मर्प्यादा नहीं निश्चित की जा सकती। प्रत्येक चेत्र मे ही उन्होंने प्रेम के प्रभाव में उत्तमोत्तम किवताएँ लिखी हैं, जिनकी रचना के द्वारा उन्होंने अपने हृदय का भार हल्का कर लिया है। सुना है कि फ्रांस के किव Alfred de Musse प्रायः प्रेम के चक्कर में पड़ा करते । थे और वे प्रेम के ही पक्कमय पथ मे चोट खाया करते थे। इस चोट की पीड़ा मे ही वे एक काव्य भी लिख डाला करते थे। जान पड़ता है कि इस काव्य-रस से सिंचे हुए प्रलेप से ही उनकी वेदना दूर हुआ करती थी, उनके दो-टूक हृदय में फिर से जोड़ लगा करता था।"

"रूसो का मामला तो बिलकुल ही कहने लायक नहीं है।

तुमने आख्यायिकाकार के पत्नी-प्रेम की चर्चा की है। परन्तु

उनके समकालीन आख्यायिकाकार स्ट्रन ने परकीया-प्रीति में

सलग्न होकर ही अपूर्व मावप्रविणता का परिचय दिया है।

स्विफ्ट ने नीरस होकर भी कुमारी 'स्टेला' तथा 'वेनेसा' के प्रेम की खींचातानी में उत्तम-उत्तम कविताएँ लिख डाली हैं। उनके इस प्रेम को ठीक-ठीक परकीया-प्रेम तो नहीं कह सकते परन्तु यह भी विलकुल इसी ढंग का है। प्रेम के प्रभाव में

सभी कवि थोड़ा-बहुत पढ़े अवश्य थे, किन्तु सभी ने एक-एक शिक्त प्रहणा की थी।"

"जान स्टुअर्ट मिल् किव तो नहीं थे, किन्तु वे वर्ड्सवर्थ की किवता के सममदार थे। इसिलए वे इस दल में खींचकर मिलाये जा सकते हैं। उन्होंने किवजनोचित भाषा में अपने मित्र की सधवा-पत्नी श्रीमती टेलर (Mrs. Taylor) का ऋण अपने ऊपर स्वीकार किया है। उनके मित्र की वही पत्नी जब विधवा होगई तब दार्शनिक प्रवर ने उसकी वैधव्य यन्त्रणा के। दूर करके परकीया के। स्वकीया के रूप में परिण्यंत कर लिया, इस प्रकार अन्त में उनके प्रण्यं की रच्चा होगई। फरासीसी उपन्यासलेखक बैलाजेक ने भी ठीक यही कार्य्य किया है। उनके अपर उनकी वहन के स्नेह का जो प्रभाव पड़ा था, उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ा था उस परकीया प्रेमिका का, जो अन्त में उनकी स्वकीया हो। गई थी। उस महिला तथा अन्यान्य प्रीतिशीला परकीयाओं के प्रभाव से ही उनकी कल्पना-शिक्त का पूर्ण विकास हुआ था।"

"तुमने दूसरे देशवालों की नजीर खड़ी की थी, इसीलिए मैंने भी इतने विदेशियों का उन्लेख करके तुम्हारी बात का प्रतिवाद किया। व्यवसाय-सूत्र से देशवासियों की अपेका विदेशियों से ही मेरा परिचय अधिक है, इसिलए इस सम्वन्ध मे इतने विस्तार से कह गया। अब विदेशियों के अधिक उदाहरण देकर तुम्हारा धैर्य्य न नष्ट करूँगा। इस वार भारतीय कवियों की ही बात छेड़ता हूँ।"

"कालिदास के ऊपर उनकी स्त्री का जो प्रभाव पड़ा था, उस पर तुमने बहुत जोर दिया है। परन्तु उनके सम्बन्ध में यह बात जो कही जाती है कि वे किवता लिखने के बाद ही एके
मालिन के। मुनाया करते थे, मालिन जब तक उस किवता के।
पसंद नहीं कर लेती थी, तब तक उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी।
यह जनश्रुति एकदम से ही नहीं उड़ाई जा सकती। 'न ह्यमूला
जनश्रुतिः' अर्थात् जनश्रुतियाँ निर्मूल नहीं होतीं। औरों की
बात जाने दो, स्वयं बंकिमचन्द्र ने भी इस बात की पृष्टि की
है। कालिदास की अवाध प्रणयचर्या की दो-एक कथाएँ भी
हैं, जिनके कारण ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास केवल
किविप्रतिभा में ही नहीं, वरन् किव-जीवन के इनसब आनुषंगिक
व्यापारों में भी शेक्सिपयर के समकत्त थे।"

"इसके बाद अब बंगला-साहित्य की बारी है। विद्यापति मैथिली भाषा के किव हैं। परन्तु फिर भी कितने ही प्रसिद्ध समालोचकों ने उन्हें बँगला-साहित्य में बहुत ही सम्मानपूर्ण स्थान दिया है। वे अपने आश्रयदाता राजा शिवसिंह की रानी लिखमा पर आसक्त थे। उसकी आसक्ति से प्रभावित होकर ही वे किवता करने में समर्थ हुए थे। लिखमा के दर्शनमात्र से ही उनके किवत्व का स्फुरण हुआ करता था। अत्र प्रमाण यथा। "लिखमा रूपिणी-राघा इष्ट वस्तु यार। यारे देखि किवता स्फुरये शतधार।।" लिखमा रूपी राघा जिसकी इष्ट वस्तु है और जिसे पढ़कर शतधारा से किवता स्फुरित हो आतो है।"

**<sup>%&#</sup>x27;विषवृत्त'** देखे।

"वर्तमान युग में किसी-किसी ने इस किंवदन्ती का प्रतिवाद किया है। परन्तु बहुत से भक्त वैष्णवों का यही दृढ़ विश्वास है।"

"इसके बाद तम्बर श्राता है प्रेम के श्रेष्ठ किव चण्डीदास का। प्रेमचन्द रायचन्द वृत्तिधारी मनस्वी स्वर्गीय उमेशचन्द्र बटन्याल कह गये हैं—" नान्तुर के एक श्रविवाहित ब्राह्मण् तथा एक विधवा रजकी में परस्पर प्रेम होगया। उन दोनो ही द्रिद्र प्रेमिक-प्रेमिका की चाह के कारण बँगला के साहित्य रूपी उद्यान मे एक सुन्दर फूल खिला था। यह 'रजिकनी-रूप किशोरी-स्वरूप' यह 'रजिकनी-प्रेम निकषित-हैम' बाह्मली देवी के हाथ के थप्पड़ से भी श्रधिक प्रभावोत्पादक है, यह क्या फिर बतलाना पड़ेगा? यही कारण है कि 'धोपानी चरण-मार' चण्डीदास ने जी खेलकर गाया है—ह्युन रजिकनि रामि। श्रो दुटि चरण शीतल जानिया शरण लइनु श्रामि।"

"श्रव 'सधुरेण समापयेत्।' जिस निधू बाबू के टप्पे सुन-कर तुम लोग एकदम से जल जाती हो श्रोर तुम्हारे हृद्य में इस तरह के भावों के श्रावेग उत्पन्न होते हैं, कि श्रपने श्राप की संभालना कठिन हो जाता है, वे तीन विवाह करके भी दाम्पत्य प्रेम के प्रभाव से नहीं प्रभावित हो सके। उनकी कवि प्रतिभा पर श्रीमती नामक एक वाराङ्गना का प्रभाव पड़ा था। परन्तु यह प्रण्य भी चण्डीदास के परकीया-प्रेम के समान ही निर्मल था—'कामगन्ध नाहि ताय।' यह वाराङ्गना का प्रेम ही उनके टप्पों का उद्गम स्थान है। इधर विरह के किव रामपसु यज्ञेश्वरी नामकी गायिका के प्रण्य में आसक्त थे, यह समाचार भी हम उक्त प्रेमचन्दी परिडत के अँगरेजी में लिखे गये वँगला-साहित्य के इतिहास से जान सके हैं।"

मुक्ते आशा है कि अब तुम्हारी समक्त में यह बात आगई होगी कि स्वकीया-प्रेम की अपेक्षा परकीया प्रेम ही कवि प्रेरणा के लिए अधिकतर अनुकूल है।"

यह सुविस्तृत च्याख्यान सुनकर गृहिणी किस तरह का काण्डकर वैठीं, यह सब गुप्त बाते अकट करके पाठक महानुभावों के हृदय में मैं भय का सख्चार नहीं करना चाहता। यहाँ इतना कह देना ही यथेष्ट होगा कि मेरी किव बनने की कामना वहीं की वहीं रह गई, उस दिन के वाद-विवाद का यही परिणाम हुआ। मेरा ठाट-बाट सभी निरर्थक हुआ। चरमा, लपेटी हुई चूडीदार ढाका फैरान की घोती, सिल्क का डुपट्टा—सारी पोशाक की पोशाक ही सत्पात्र को, अर्थात् रयालक-प्रवर के दान कर देने के लिए वाध्य हुआ। संख्या का खर्च तेाड़ दिया, 'हेयरकट' के यहाँ जाकर, दूनी दिच्या देकर, बालों की तिर्छी क़लम के। सीधा करवा लिया। सीधे राब्दों मे 'पुनर्मूषिक' होकर विद्यार्थियों के। शिक्षा देने में ही अपने ध्यान के। अवस्थित किया।

## ३-कृष्ण-कथा

श्रीवृन्दावन की लीला समाप्त हो चुकी है। भगवान श्रीकृष्ण इस समय द्वारका के राजा हैं। अब न तो वे वन-वन मे गाय चराते फिरते हैं, न वन के फल खाकर उदर-पूर्ति करते है और न वन के फूलों की माला ही गले मे डाले फिरा करते हैं। अब यमुना के तटपर कद्म्व के वृत्त के नीचे बैठे-वैठे समय-समय पर राधा के नाम से सधी हुई बांसुरी बजाकर परकीया नायिका से प्रीति जोड़ने का भी उनका समय नहीं रहा। वाल्य-जीवन की ये सब बाते जहाँ की तहाँ चली गईं। अब तो केवल राजसिंहासन पर बैठकर चमर की हवा खाना और चापल्सो की मन को लुभानेवाली मीठी-मीठी वातो से कर्ण मुहरों को तृप्त करना भर रह गया। इसके सिवा पहर-पहर पर तरह-तरह के चर्च्य, चूष्य, लेह्य श्रीर पेय राजभोग सामने लाये जाते हैं। ये कितने ही उत्तमोत्तम। पदार्थ उन्हें भोजन के लिए मिलने लगे। इतनी राजसम्पदा, इतना ऐश्वर्य्य, भोगते-भोगते उन श्रीकृष्ण के मन मे, जो एक वाँस की वंशी लेकर गौवों के पीछे भटकते फिरते थे, जरा-सी विकार, जरा-सा मद्-गर्व

नहीं उत्पन्न हुन्ना यह यात नहीं कही जा सकती। नर-लीलों करते समय देवतात्रों को भी जरा सी दुर्वलता, जरा-सा भार्तभ्रंश तो त्रा ही जाता है।

द्वारका के प्रजाजन राजभिक के उच्छ्वास से नये राजा का जन्मोत्सव मनाने का आयोजन कर रहे थे। घर-घर तरह तरह के आमोद आह्वाद, तरह-तरह के आनन्द-उत्सव हो रहे थे। ठीक उसी समय भगवान श्रीकृष्ण ने आदेश किया कि एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाय। उस भण्डारे का प्रबन्ध ऐसे उत्तम ढंग से किया जाय कि संसार के सभी प्राणी अपनी-अपनी किच के अनुसार भोजन पाकर अपनी वुमुक्ता शान्त कर सके। चौबीस पहर तक यह वृहत् अनसत्र, यह अनकूट महोत्सव, जारी रहे। खूब मुट्ठी खोल कर ख़र्च करो। हमारे राजकोष में अभाव किस बात का है?

श्रीकृष्ण की श्राज्ञा प्राते ही राजकर्मचारियों ने बड़ी शीव्रता से सारी व्यवस्था कर दी। सुवर्ण के रथ पर समारूढ़ होकर भगवान स्वयं उस सुविशाल-श्रश्नचेत्र का परिदर्शन करने के लिए गये। देवता भी द्वारकाधीश का श्रतुलित विभव देखने के लिए स्वर्ण से चल पड़े। देवराज इन्द्र के मन में कनिष्ठ काऐश्वर्य्य देखकर ईष्यी का सद्घार हुआ या नहीं, यह कौन जान सके?

श्रत्रसत्र में पृथिवी के समस्त जीवों के प्रवेश करने का समय श्रागया। इतने में गरुड़ भी स्वर्ग से श्रा उतरे। सत्र के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने भीतर प्रवेश करने की श्रनुमित चाही। त्राज तो सभी निमन्त्रित थे किसी के लिए किसी प्रकार की रुकावट थी नहीं, फिर भला गरुड़ के प्रवेश करने में कौन-सी वाधा हो सकती थी? घीरे-धीरे वे सत्र के भीतर पहुँच गये। वहाँ ढेर के ढेर उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ सजा-सजाकर रक्खे हुए थे। गरुड़ ने तीन प्रास मे ही सारा सत्र सुना कर दिया; सारा भोजन चट कर गये। देवतागण भी गरुड़ का यह कार्य्य विस्मित भाव से देखते रह गये। सत्र के कर्मचारियों ने किंकर्तव्यविमूढ़ होकर राजा को इस घटना की सूचना दी।

यह एक ऐसी बात थी, जिसकी श्रीकृष्ण ने कल्पना तक न की थी। अतएव समाचार पाते ही रथ पर आरुढ़ होकर वे अप के चेत्र में जा पहुँचे। बहुत दिनों के बाद गरुड़ को देखते ही उन्हें वैकुएठ की याद आगई। भगवान का मन चक्रल हो उठा। यानुषी माया से अभिभूत होने के कारण उनके नेत्रों से आँसुओं की धारा बह चली। महाभक्त गरुड़ भी प्रमु को पाकर हर्ष से गद्गद् हो उनके चरणों पर लोट पड़े। कुछ समय इसी तरह बीत गया। भक्त और भगवान दोनों ही भावों के आवेग से अचेत थे। किसी के आंखों की पलक नहीं उठी। मुहूर्त भर के बाद अस से शून्य थालियों की ओर भगवान की दृष्टि गई। वे बोल उठे, हे गरुड़, तुमने यह क्या कर डाला? मैंने जगत् के समस्त जीवों को निमन्त्रित कर रक्ता है, भोजन का समय भी आगया, अतिथि बुमुन्तित होकर द्वार पर खड़े हैं, मैं भला अब किस तरह उनकी ज्ञुधा निवृत्त कर सक्रूँगा

मुक्ते बड़ा पाप होगा, मेरे इस "करुणामय" नाम में कलङ्क लगेगा।

श्रीकृष्ण के ये दीन-वचन सुनकर गरुड़ बोले—हे प्रभु, श्राप विचलित न हों। नरलोक में वास करते-करते श्राप की निर्मल सात्विक प्रकृति पर रजोगुण की कुछ छाया पड़ती जा रही थी, राजभोग से प्रमत्त होकर श्राप का हृदय विषय-मद से श्राच्छादित हुआ जा रहा था, अतुलित विभव का प्रदर्शन करके गौरव प्राप्त करने की आकांचा से श्रापने इस महायज्ञ का श्रायोजन किया था, इसीलिए मैंने श्राप के। यह दिखलाया है कि प्रार्थिव सम्पदा कितनी अकि खितकर है। वास्तविक श्रातिथि सत्कार मे व्याघात न पड़े, इसका मै उपाय किये देता हूँ।

भगवान् से ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने दोनों विशाल पखों को फैलाया और वे आकाश-मार्ग में उड़ गये। च्राग्भर में ही चन्द्रलोक से अमृत-भागड लाकर वे गगनतल से अमृत की वर्षा करने लगे। इस भूतल में जितने भी प्राणी बुमुचित थे, वे सभी परितृप्त होगये। चुधा, नृष्णा, श्रान्ति, अवसाद, सभी छुछ दूर होगयो। भगवान् ने आनन्द से विह्नल होकर गरुड़ को छाती से लगा लिया।

इसके बाद कुछ दिन और व्यतीत हुए। भगवान् अपनी से। लह हजार रानियों को लेकर विहार कर रहे थे। परन्तु उनके मन मे शान्ति नहीं थी। रानियों का मान-अभिमान, लड़ाई-कगड़ा और ईर्ब्या-द्वेष समय-समय पर प्रवल हो उठता। उस अशान्ति के समय केवल अचला-लद्मी के सदृश रुक्मिणी त्रौर सत्यभामा की निष्काम सेवा एवं पतिसक्ति से उनके चित्त की चक्रलता दूर हुआ करती थी। जिस समय हृद्य नितान्त ही अशान्त हो उठता, उस समय वे पुरी की वाटिका में फूल चुना करते और उद्दिग्न भाव से भ्रमर और भगरी का गुञ्जन सुनते। उन दम्पति का प्रेमाभिनय देखते-देखते वूज की सारी लीलाएँ श्रीकृष्ण की आँखों के सामने नाचने लगती। क्तिमणी और सत्यभासा किसी सुरमुट की आड़ में छिपकर पति का यह भाव देखा करती, समीप आने का साहस उन्हें . न होता । भगवान् के मन मे कितनी वार यह वात आई कि दैवी-शक्ति प्रकट करके रानियों को स्तम्भित कर हूँ, किन्तु यह सोचकर कि ऐसा करने से कहीं रजोगुण का विकाश न हो उठे, वे शान्त हो जाते। गरुड़ ने जब उन्हे शिक्षा दी थी, उसके बाद से श्रीकृष्ण ने अपने अन्तः करण से राजसिक भाव के। एकद्म से ही उन्मूलित कर दिया था।

एक दिन श्रीकृष्ण से अपनी सोलह-हजार रानियों के नाज नख़रे न सहे गये। राजप्रासाद से आकर वे पुष्पवाटिका में इधर-डधर टहलने लगे। श्रीकृष्ण मुग्ध दृष्टि से प्रकृति की शोभा देख रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक अमर-दम्पती पर पड़ी। उस समय उन दोनों में प्रणय-कलह का सूत्रपात हुआ था। प्रण्यिनी कुपिता सर्पिणी के समान गरज रही थी, प्रण्यी तटस्थ थी। भगवान् ने एक लम्बी साँस लेकर मन ही मन सोचा—हाय, जिस माया-जाल में मैं फँसा हूँ, उसी में यह जरा सा कीड़ा भौरा भी बँघा है। देखे, इन दोनों की क्या दशा होती है?

भौरा कुछ देर तक चुप्पी साधे ताकता रहा, इधर उसकी प्रणयिनी का स्वर कूमशः पत्रम से सप्तम होता गया। तब-भौरे ने यह बात श्रच्छी तरह से हृदयङ्गम कर ली कि पुरुषोचित-परुष भाव का अवलम्बन किये बिना भ्रमरी की यह प्रवृत्ति न रुकेगो, इसका रोष बढ़ता ही जायगा। मन में यह ठानकर उसने त्योरी बद्लो, क्रोध के मारे आखें लाल-लाल करके बहुत ही कर्कश स्वर से वह बोल उठा-क्या तू यह नहीं जानती कि मैं मनुष्य के समान दुर्वल द्विपद नहीं हूँ। निर्वोध पशुत्रों के समान चतुष्पद भी नहीं हूँ। मैं षट्पद हूँ। यदि इच्छा करूँ तो अपने इन पैरो के आघात से पृथिवी को रसातल में भेज सकता हूं । तृ श्रवला स्त्री जाति होकर मुमे बल प्रदर्शित करने का साहस करती है? भ्रमर की ये बातें सुनते ही भ्रमरी की बोलती बन्द होगई। अब उसके मुँह मे उस तरह की तेजी न रह गई। वह सुड़सुड़ करके भ्रमर कीं बाई बगल श्राकर बैठ गई श्रौर मधुपान मे प्रवृत्त हुई।

भगवान् इस तरह की 'बह्वारम्भे लघु क्रिया' देखकर दङ्ग रह गये। उन्होंने बड़े ही प्यार से भृज़राज को अपनी कनिष्ठा उँगली पर बैठाया। एकान्त मे भ्रमर को ले जाकर उन्होंने पूछा कि तुमने अभी भ्रमरो को जो भय-प्रदर्शन किया है, क्या वैसा करने की तुम में सचमुच चमता है? श्रमर ने हाथ जोड़कर मृदु-स्वर से कहा—हे प्रमु, मेरा बल या निर्वलता क्या आप से छिपी है? परन्तु कक क्या! इस तरह के उपचार का आश्रय लिये बिना ते। मान-भजन होता नहीं। शायद शास्त्रकारों ने भी तो कहा है कि इस तरह की मिध्या-बात बोलने मे कोई पाप नहीं है। भगवान ने मुस्कराकर मृङ्गराज के। छोड़ दिया। वह उड़कर श्रमरी के पास जा बैठा।

यह घटना देखकर एक बार श्रीकृष्ण के मन में यह वात श्राई कि इस उपाय का अवलम्बन करके में भी तो कलत्रवर्ग को वशीभूत कर सकता हूँ। मेरे लिए इस तरह का भय प्रदर्शन मिध्याचरण भी न होगा। परन्तु इसके बाद ही उन्होंने फिर सोचा—नहीं, ऐसा करना ठीक नही है, क्योंकि यह तो रजोगुण की किया है, इस तरह के विचार को मन में स्थान न दूँगा। पुरुषोचित धैर्य के साथ अशान्ति का सहन करता रहूँगा, चित्त को स्थिर रखना ही सत्त्व गुगा का प्रकृत लच्चण है।

हुई इस घटना को दंख रही थी। उन लोगों ने एक मतलब गाँठने के विचार से वस्त्र के अख्रल से भ्रमरों को उड़ाया और घर के भीतर ले आईं। यहाँ आने पर दोनों सिखयों ने मिल कर बड़े यहां से भ्रमरी से पूछा कि अपने प्रणयी की इस तरह की डाँट फटकार सुनकर तुम इतना क्यों डर गई हो कि तुम मुँह तक नहीं खोल सकी हो? क्यों तुम यह सचमुच विश्वास करती हो कि वह अपनी वीरता के कारण पैर के एक आघात से ही इस सुविशाल पृथिवी को रसातल में भेज देगा।

रुक्मिणी और सत्यभामा की बातें सुनकर श्रमरी मुस्कराने लगी। उसने विनीत भाव से कहा—महारानी, क्या मैं यह नहीं जानती कि भृङ्गराज केवल मुँह चलाने में तेज हैं ? परन्तु यह सब जान-बूभकर भी चुप रह जाती हूँ। श्राप लोग भी तो घर-गृहस्थी में रहती हैं। श्राप क्या यह नहीं जानती कि पुरुष से हार माने बिना बहुत परेशान होना पड़ता है ?

भ्रमरी की बात सुन कर किमगा और सत्यभामा हँस पड़ीं। उन्होंने कहा—श्रच्छा, एक काम करना। इस बार भ्रमर यदि तुम्हें डाँटे तो कह देना कि तुमसे जो करते बने, करो। तब हम लोग जरा-सा तमाशा देखेगी। भ्रमरी ने मस्तक हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रकट की और वह वहाँ से उड़ गई।

भगड़ा मचाने ये ध्रयरी संसार मे एक थी। एक मुहूर्त भी न बीत पाया होगा कि फिर वही प्रणय-कलह आरम्भ होगया। उसी तरह का जवाय-सवाल, उसी तरह का गर्जन-तजेन और उसी तरह का द्वन्द्व आरम्भ हो गया। यथा समय भ्रयर ने फिर उसी तरह भय-प्रदर्शन किया। भ्रमरी ने भी किम्मणी और सत्यभामा की शिला के अनुकूल वैसा ही सांघातिक उत्तर दिया। अमर तो यह बात सुनते ही मानो एकदम से आकाश पर से गिर पड़ा। और कोई उपाय न देखकर वह सीधे श्रीकृष्ण के पास गया और उनके चरणो पर लोट कर अपना दुख कह सुनाया।

लीलामय चिन्ता में पड़ गये। उन्होंने सोचा कि यदि भ्रमर के हठ की रचा न हो सकी तो पुरुषोचित गौरव सदा के लिए नष्ट हो जायगा। भविष्य में फिर स्त्रियाँ स्वामी की वात न सुनेगी। घर-गृहस्थी का चलाना बहुत कठिन हो जायगा। उन्होंने इस श्रापत्ति के उद्धार के निमित्त गरुड़ को स्मरण किया।

गरुड़ ने भगवान् के श्रीचरण-कमलों में साष्टाङ्ग प्रणाम किया श्रीर वे हाथ जोड़कर बोले—हे प्रभो, दास को श्राज किस लिए स्मरण किया है?

श्रीकृष्ण ने गरुड़ से सारा हाल कह सुनाया। तव गरुड़ ने यूछा कि इस सम्बन्ध में मुक्ते क्या करने की आज्ञा है? श्रीकृष्ण ने कहा कि भ्रमर जब भूमि पर पहली वार पदाघात करे, तब उम द्वारकापुरी को रसातल में भेज देना और इसके दूसरी बार पदाघात करने पर इस पुरी को फिर यथास्थान कर देना। ऐसा करने से ही मेरा अभीष्ट सिद्ध होगा। गरुड़ ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया।

श्रमर को अब बल मिल गया। हिम्मत वाँधकर श्रमरी के पास वह फिर गया और दुवारा भगड़ा छेड़ दिया। नाक-भौं चढ़ाकर उसने कहा—तेरी इतनी घृष्टता! तू मुक्त से वरावर जबान लड़ाती जायगी। देख, अभी मै क्या करता हूं! वड़े

तीव्र स्वर से यह बात कहकर उसने भूतल पर जोर से पदाघात किया। उसी च्या प्रत्येक वृद्ध के कुसुम-किशलय काँप उठे। गरुड़ तो तैयार थे ही, द्वारकापुरी रसातल को मेज दी गई। आर्त नर-नारियों के कोलाहल से दिग्वलय मुखरित हो उठा। भ्रभरी ने भयभीत होकर आकुल कएठ से भ्रमर से कहा —'क्रोधं प्रभो संहर संहर'।

भ्रमरी की इस बात से शान्त होकर भ्रमर ने भूमि पर दुवारा पदाघात किया। उसका चरण उठ भी न पाया था कि गरुड़ ने रसातल से द्वारकापुरी का उद्धार करके उसे फिर यथास्थान रख दिया। इस प्रकार भ्रमर श्रोर भ्रमरी का कलह शान्त हुआ।

इधर प्रण्य के व्यापार में श्रीकृष्ण की सोलह-हजार रानियों का मुँह डर के मारे पीला होगया। वे सब थर-थर काँपने लगी और आर्तनाद करते-करते 'विपत्ती मधूसूद्नमृ' स्मरण करके श्रीकृष्ण की ओर आश्रय की भिन्ना के निमित्त दौड़ीं। मार्ग में किक्मणी और सत्यभासा से मुलाक़ात हुई। उन्हें देखते ही समस्त रानियाँ समान स्वर से बोल उठीं— दीदी, यह क्या सर्वनाश हुआ? विना मेध के ही कैसे वज्रपात हुआ?

रानियों की यह व्याकुलतामय बात सुनकर रुक्मिग्। श्रौर सत्यभामा ने गम्भीर स्वर से कहा—तुम लोग क्या यह नहीं जानती हो कि भ्रमरी के कलह से भ्रमर का मन जुट्य हो गया था, इससे प्रभु इस सृष्टि की रसातल में भेज देने के लिए तत्पर होगये? बाद की भ्रमरी ने जब पश्चात्ताप किया तब उसके श्रानुरोध करने पर उन्होंने श्रपने क्रोध का संवरण कर लिया। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि पित-पत्नी में श्रप्रीति हो जाने पर सृष्टि रसातल की चली जाती है?

रानियाँ एक दूसरे का मुँह ताकने लगीं। सभी के हृद्य मे एक ही बात थी। वह बात यह थी कि हम सब लोग प्रतिदिन ही प्रमु के साथ कलह किया करती हैं। धन्य है उनका प्रेम कि वे हमारे इस कलह की सहन कर लिया करते हैं। हाय, हम सब आज तक इस तरह का उदार प्रेम, इस तरह की धैर्यशीलता एवं चमाशीलता का मर्म नहीं समझ सकीं। यह सोचकर वे बहुत ही अनुतप्त भाव से परमप्रमु के चरणों से लिपट गईं और बहुत ही करुण स्वर से बेली—हे प्रमु, हम सब ज्ञान-हीन ित्रयाँ है। चमा कीजिए। हम सब अब फिर कभी आप के साथ कलह करके आपके प्रशान्त सागर-सहश हृद्य को संजुव्ध न करेगी।

श्रीकृष्ण विस्मित-भाव से ताकने लगे। उन्होंने देखा कि रुक्मिणी और सत्यभामा सामने मुस्कराती हुई खड़ी हैं। आँख के इशारे से क्या बात-चीत हुई, यह नहीं माल्म है। 'भावप्राही जनार्दन' सब समम् गये। समम्कर उन्होंने अनेक वाहु और मुख धारण करके प्रसन्न मन से उन से तह हजार रानियों को अपने वाहुओं से एक साथ ही आवद्ध कर लिया और प्रीति के

चिह्न स्वरूप उन सब के विस्वाघरों पर प्रण्य-चुम्बन भी दिया। वे सब सोलाह हजार रानियाँ आनन्द के अतिरेक से प्रलिकत हो उठीं।

परमसती हिक्मणी श्रीर सत्यभामा तथा परमभक्त गहड़ अनिमेष दृष्टि से लीलासय की यह लीला देखने लगे। आनन्द के मारे उन सब का चित्त बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा। देवता भी स्वर्ग से यह मधुर दृश्य देखकर हर्ष से आकुल हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दिङ्मण्डल प्रसन्न हो गया, मृदु-मन्द समीरण बहने लगा-'दिशः प्रसेदुः मरुतो बबुः सुखाः।' भगवान् के चिदाकाश पर सात्त्विक भाव का पूर्ण विकाश हो जाने पर संसार-त्रानन्दमय हे। उठा-कतह, विवाद, राग-द्वेष, मान-अभिमान सब संसार से तिरोहित हो उठे। गरुड़ ने हाथ जोड़-कर कहा कि हे प्रभु, हृदय की कामना पूर्ण हो गई। इतने दिनो में त्रापकी सान्त्विकी-प्रकृति के प्रभाव से मैं मर्त्यलोक को शान्तिमय एव सुधामय देख सका, आप का जयजयकार हो। हे इच्छामय, श्रापकी इच्छा से श्राज से संसार में चिर-दिन तक शान्ति विराजमान रहे। यह प्रार्थना करके गरुड़ ने विनयपूर्वक प्रभु से बिदा ली और वैकुएठ के लिए प्रस्थान किया। भगवान् सोलह-हजार रानियों तथा रुक्मिग्गो और सत्यभामा की लेकर बड़े ही सुख से समय व्यतीत करने लगे।

श्रीकृष्णचरितं ह्यं तद् यः पठेत् प्रयतः शुचिः । श्रृगुयात् वाऽपि या सक्तवा-गोविन्देलभते रतिम् ॥

## ४-आलोक

उन्नीसंवीं शताब्दी में जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतिमा के मूर्त अवतार गेटे (Goethe) के चर्मचज्जुओं में जिस समय जगत् का आलोक अस्तमित हो आया था, उस समय उन्होंने अन्तिम निःश्वास के साथ चीण-कण्ठ से कहा था—आलोक, आलोक और भी आलोक (Light, light, more light) और आज बीसवीं शताब्दी में जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतिमा के मूर्त अवतार कैसर (Kaiser) वज्जनिर्घोष से कह रहे हैं—अन्धकार, अन्धकार, और भी अन्धकार! गथिक (Gothic) बर्वरता, अमानुषिक निष्ठुरता तथा पैशाचिक विजय और हिंसा की कामना के नारकीय अन्धकार में समस्त पृथिवी को डुवा दो।"

बाइविल में वर्णन किये गये सृष्टिप्रकरण (Genesis) में लिखा है कि परमेश्वर के आदेश से, अन्धकार से जब आलोक का उद्भव होता है, तभी सृष्टि की प्रक्रिया का श्रीगणेश होता है—'Let there be light and there was light.' हमारे शास्त्र में लिखा है—आसीदिदं तमोभूतम् ततः स्वयम्भूभगवान् प्रादुरासीत्तमोनुदः। (यह समस्त ब्रह्माण्ड अन्धकारमय

था; तव भगवान् ने अवतार धारण करके उस अन्धकार को दूर किया) (मनुसंहिता, १ अध्याय, ५। ६ रलोक)। 'तम आसीत् तमसा गृह्मप्रे' इति श्रुति: ॥

गेटे की मृत्युकालीन उक्ति तथा बाइबिल के सृष्टितत्त्व की श्राध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इस व्याख्या मे श्रालोक ज्ञान के रूप मे और अन्धकार अज्ञान के रूप में गृहीत हुआ है अर्थात् अज्ञान ज्ञान के आलोक से तिरोहित होता है—'तमः सूर्योदये यथां (अर्थात् जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार)। इस व्याख्या के अनुसार, 'अज्ञान-तिसिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन-शलाकया चलुरुन्मीलितं येनं (अज्ञान-रूपी अन्धकार से मनुष्य अन्धा हुआ है, उसकी आँखें ज्ञान-रूपी अञ्जन की शलाका से जिसने खोलदी है) उन्हीं जगद्गुरु श्रीभगवान् ने आसन्नमरण ज्ञानभिज्ञ जर्मन किव गेटे की रसना पर आविर्भूत होकर वैदिक ऋषि की उदात्त प्रार्थना उनके मुँह से निकलवाई थी—असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। सुके असत् से सत् की श्रोर श्रौर श्रन्धकार से ज्योति की श्रोर ले जाश्रो। इस श्राध्यात्मिक श्रर्थ को ही हृद्यङ्गम करके एक कवि ने श्रपनी कविता मे कहा है—तुम अन्धे को उजाला देते हो और सृत शरीर में प्राण का सब्बार करते हो। इस भाव के भावुक होकर ही शास्त्र-विश्वासी हिन्दू कहते हैं—

"श्रनेक संशयोच्छेदि परोत्तार्थस्य दर्शनम् । सर्व्वस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥" श्रर्थात्—श्रानेक संशयों को नष्ट करनेवाला श्रीर परोच् श्रर्थ का प्रदर्शक शास्त्र ही सब का नेत्र है। जिसके पास यह नेत्र नहीं है, श्रर्थात् जिसने शास्त्र का श्रभ्यास नहीं किया, वह श्रन्था है।

विशेषकर जो शास्त्र इस सत्य-ज्ञान का श्रालोक प्रदान करता है, उसी को हमारी देव-भाषा मे दर्शन-शास्त्र कहते हैं, क्योंकि प्रकृतदर्शन श्रीर सत्यज्ञान दोनो श्राभन्न हैं।

जो भी हो, हम इस गम्भीर आध्यात्मिक व्याख्या को छोड़-कर सरल और स्वाभाविक अर्थ में ही 'प्रकाश' शब्द को प्रहण् करेगे, शिचा-व्यवसायी होकर भी इसके द्वारा शिचा का प्रकाश न सममकर शिखा अर्थात् बत्ती का ही प्रकाश समभेगे।

श्राकाश में सूर्य्य, चन्द्रमा, तारागण, धूमकेतु, उल्का तथा विजली श्रादि, भूमण्डल पर खद्योत श्रादि पतङ्ग तथा तृण-ज्योतिः श्रादि उद्मिद्, स्वाभाविक उपाय से श्रालोक की किरणे विकीणे किया करते हैं। इसी प्रकार सागर के जल में भी (Phosphorescent) ज्योतिष्मान् कीट-पतङ्गो तथा उद्भिदों का श्रस्तत्व देखने में श्राया है। निर्जन मैदानों में भी ल्काबेली भूमि का उजाला पथिकों की विश्रान्त एवं विडम्बित किया करता है। वन का दावानल एवं समुद्र का वड़वानल भी श्राकस्मिक श्रालोक का उत्पादन किया करता है। यह भी मुना जाता है कि उल्का के श्रालोक में शेक्सिपयर के ब्रुट्स पत्र पढ़ सके थे, परन्तु इसके द्वारा संसार के श्रीर किसी भी प्राणी का कोई उपकार होते नहीं

सुना गया। चलिक उल्का के गिरने से मनुष्य के मन में एक प्रकार के ज्ञातङ्क की सृष्टि होती है, साथ ही भावी ज्ञमङ्गल की भी सूचना मिलती है। मुमे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये उल्काऐ विश्वामित्र के द्वारा सृष्ट जगत् के ध्वंसावशेप हैं, विश्वामित्र की उच आशा के समान ही रह-रहकर ये अपने स्थान से च्युत हो जाया करती हैं। च्या-प्रभा के चिर्णिक आलोक में प्रेमिका वसन्त-सेना या प्रेमप्रवण जगत्सिंह विचुहीप्ति-प्रदर्शित पथ में किसी प्रकार चल तो सके थे अवश्य, परन्तु उस आलोक पर उतना भरोसा नहीं होता। यही कारण है कि अभिसारिका वसन्तसेना ने आद्तेप किया था—अथि विद्युत् त्वमपि प्रसदानां दुखं न जानासि। (ऐ विजली, तू भी प्रमदात्रों के दुःख को नहीं जानती।) वास्तव में मेघमाला की विजली की चमक में त्रालोक की मनोहरता की त्रपेदा वजपात का मारात्मकत्व ही अधिक प्रकट होता है। धूमकेतु का आविर्भाव यदा-कदा ही हुआ करता है, और इससे मनुष्य का कोई भी उपकार नहीं होता। वल्कि जव कभी अकस्मात् इसका आविर्भाव हुआ है तव मनुष्य के हृद्य में तरह-तरह के आतङ्क की ही सृष्टि हुई है, भावी विपत्ति की आशङ्का से मनुष्य का मन अभिभूत हो गया है। फलतः पृथिवी-तल की लुकावेली की भूमि तथा आकाश-मरखल की विद्युत्, उल्का और धूमकेतु दावानल, वङ्वानल तथा जल एवं खल में निवास करनेवाले ज्योतिष्मान् कीटपतंगी तथा उद्भिदों ने आलोक का वितरण

मनुष्य के जीवन का पथ सुगम किया है, यह नहीं कहा जा सकता।

इसके विरुद्ध सूर्य, चन्द्रमा तथा तारागण सृष्टि के आरम्भकाल से ही प्रकाश प्रदान करके मनुष्य का उपकार करते आ
रहे हैं। बाइबिल के सृष्टि प्रकरण में यह बात स्पष्ट शब्दों में
लिखी है कि 'सूर्य्याचन्द्रमसों' (सूर्य्य और चन्द्रमा) मनुष्य को
प्रकाश प्रदान करने के लिए ही जीहोवा के द्वारा नियुक्त किये
गये हैं—The greater light to rule the day and
the lesser light to rule the night. अर्थात् दिन का भार
बड़े प्रकाश—सूर्य पर निर्भर है और रात का भार—छोटे
प्रकाश—चन्द्रमा पर। परन्तु जीहोवा के द्वारा निर्दिष्ट किये गये
इस अम-विभाग (division of labour) मे जरा सी त्रुटि है।
जब कि हम जीहोवा के उपासक यहूदी नहीं है, तब इस बात
को बिलकुल ही निर्भय होकर कह सकते हैं।

सूर्यदेव का शरीर लेहें का (Iron constitution) है, उनके स्वास्थ्य में भी जरा भी गड़बड़ नहीं है, साथ ही उनकी शिक्त असीम एवं कर्तव्य-वुद्धि असाधारण है। वे सबेरे ठीक घड़ी के ही अनुसार अपनी 'ड्यूटी' पर हाजिर होते हैं, कभी 'लेट' या गैरहाजिर नहीं होते। जिस दिन वादज धिरे रहते हैं, कुहरा पड़ता रहता या पानी वरसता रहता है, उस दिन वे जरा सा लुकाछिपी तो खेलते जरूर हैं, परन्तु मतलव भर का प्रकाश देने से मुँह नहीं मोड़ते। परन्तु जिस दिन दुरन्त राहु उनका

सर्वित्रास कर लेता है, उस दिन इच्छा करने पर भी पृथिवी पर उजाला पहुँचाने में वे असमर्थ हो जाते हैं। यह तो विधाता का फेर है, इसमें उनका हाथ ही क्या है?

परन्तु चन्द्रदेव का कार्य्य इतना खरा नहीं है। चय-रोग से वे प्रस्त हैं, उनका स्वास्थ्य भी श्रासन्तोषजनक (delicate health) है, कर्तव्य-बुद्धि भी इस तरह सजग नहीं है। जैसा कि जीहोवा का बन्दोवस्त है, सूर्यास्त के समय बड़े भाई से दिन भर का हिसाब-किताव समभकर, यानी बाकायदा 'चार्ज' लेकर उन्हे रिलीव करना चाहिए और सूर्योद्य के समय ठीक-ठीक 'चार्ज' देकर उन्हें अपने घर जाना चाहिए। परन्तु पहरेदार , की सी कड़ी ड्यूटी ये महीने भर में दो दिन भी देते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। चालबाज क्तर्क की तरह देरी करके आफिस में त्राने और टाइम पूरा होने से पहले ही आफिस से रफूचकर है। जाने का इन्हें बेतरह रोग है। परन्तु इनमें यदि कुछ गुरा है तो वह यह है कि दोनो स्रोर की रचा करने मे श्रसमर्थ होने पर भी ये एक अोर की रचा करते हैं। जिस दिन ये देर को काम पर आते हैं, उस दिन अन्त तक रहते हैं और जिस दिन अन्त के समय गायब होने की इच्छा होती है, उस दिन ख़ूब सबेरे-सबेरे काम मे लग जाते हैं। क्तर्क-शिरोमिश चार्ल्स लैम्बक्क के

<sup>&#</sup>x27;You are late Mr. Lamb.' Yes, but I always make at up by going away early. यह एक बाज़ारू बात है । वास्तव में छैन्व आफ़िस के कार्य में अनावधानी नहीं करते थे।

समान या शङ्क की कटान के समान दोनों सिरों पर कटाव करने की आदत इनकी नहीं है। वैज्ञानिको ने चन्द्रमा की इस बदनीयती के निदान का निर्णय किया है, परन्तु हम लोग इतना अधिक तो समभते नहीं! हमारी स्थूल-बुद्धि इसका केवल इतना ही अर्थ प्रहण करती है कि कुलीन ब्राह्मण के समान बहुपत्नीक होने के कारण ही ये अपनी नौकरी खूव अच्छी तरह से नहीं बजा पाते। बङ्किमचन्द्र के न्त्रैण श्रीशचन्द्र तो एक स्त्री लेकर ही सदा अच्छे ढंग से अपनी नौकरी नहीं निभा सके! तिस पर भी यदि बादल घिरे रहे या बूँदा-बाँदी होती रही, तव तो कुछ कहना ही नहीं है। ऐसी अवस्था मे सूर्य्यदेव की तो कुछ मलक मिलती है, किन्तु चन्द्रदेव एकदम से छिपे ही रह जाते हैं। प्रहण का सर्वप्रास हो जाने पर अवस्था और भी सङ्गीन हो जाती है। मतलब सिर्फ इतना है कि ये जीहोवा के बन्दोवस्त के मुताबिक ठीक-ठीक ड्यूटी नहीं देते। इसमे शैतान की कारसाजी है या नहीं, यह तो वे ही लोग बतला सकेंगे, जो बाइबिल का मर्म समकते हैं। जो भी हो, सत्ताईस तारात्रों के कारण उन्हें इतनी ही सुविधा है कि जिस दिन ये 'सिक रिपोर्ट' (Sick Report) करके ग़ैरहाजिर होते हैं, उस दिन इनकी पित्रयाँ या उन पित्रयों की सिखयाँ चन्द्रदेव का काम बहुत कुछ सँभाल लेती हैं। (जिस तरह यारप के महायुद्ध के समय इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों के पुरुष समर-भूमि मे जाते थे और देश में रहकर खियाँ पुरुषों के स्थान पर कार्य्य किया करती थीं।) परन्तु इन ज्ञीसाङ्गिनयों में वल ही कितना है कि ये चन्द्रदेव के स्थान की पूर्ति कर सकें! इसीलिए तो चासक्य परिडत कह गये हैं—"एकश्चन्द्रस्तमो हिन्त न च तारागसौरिप। अर्थात् एक ही चन्द्रमा अंधकार का नाश कर देता है, किन्तु ताराओं का समूह नहीं।

एक बात श्रौर है। सुर्य्य का प्रकाश प्रदीप्त एवं प्रभामय होता है; जिस पर पड़ता है, वही हँसने लगता है। इसलिए दिन के समय अन्धकार का भय नितान्त ही अफीमची के अतिरिक्त श्रीर किसी को नहीं होता। परन्तु रात के समय चन्द्रमा श्रीर तारात्रों पर पूरा-पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो यों ही ताराओं के आविर्भाव एवं तिरोभाव आदि का तरह-तरह का खटका रहता है, तिसपर उनकी ज्याति बहुत ही चीगा होती है। जर्मनी के सस्ते माल की तरह पर कार्यक्प में उनकी उपयोगिता इतनी नहीं होती, ऊपरी तड़क-भड़क ही ज्यादा होती है। उस आलोक मे पुलकित होकर कविता लिखी जा सकती है, परन्तु उससे संसार का प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। बंकिमचन्द्र की भाषा में यह कहा जा सकता है कि वह आलोक सुविमल, सुमधुर, सुशीतल होता है; किन्तु उससे गृहकार्य नहीं होता। वह इतना प्रखर नहीं होता, साथ ही दूर से उस प्रकाश का उद्गम होता है। यही कारण है कि सभ्यता के प्रथम सोपान पर पैर रखते ही मनुष्य ने रात्रि के समय के लिए कृत्रिम उपाय से आलोक का उत्पादन करने की चेष्टा की है। उस

चेष्टा के इतिहास के सङ्कलन की सूचना के स्वरूप में यह सुविस्तृत निवन्ध लिखा जा रहा है, किन्तु इस इतिहास की अवतारणा के पहले प्रसङ्गक्रम से एक बात और कह देनी है।

जब मानव-बुद्धि क्रमशः विकाश करने लगी तब मनुष्य अपने अभाव का अनुभव करने लगा, साथ ही उस अभाव के। दूर करने के लिए उसने तरह-तरह के उपायों का उत्पादन करना सीखा। प्रयोजन का अनुभव कर लेने तथा मन मे अभाव की पूर्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य ने त्रालोक की त्रापेता ताप की ही उपयोगिता का अधिकतर तीवू भाव से अनुभव किया था। कारण यह है कि अन्धकार मे तो मनुष्य जीवित भी रह सकता है, किन्तु शीत का निवारण किये विना प्राण्धारण करना दु:साध्य है। विशेषकर जगत् की श्रादिम श्रवस्था (glacial period) में शीत भी श्रत्यन्त श्रसहा थी । उस युग में पशुत्रो का लोममय चर्म धारण करने तथा वसा (चर्बी) का भे।जन करने पर भी वह शीत प्रशमित नही होता था। इसके श्रितिरिक्त मांस, चर्बी तथा फल-मूल के भोजन से क्रमशः श्रक्ति उत्पन्न हुई, तब मनुष्य ने खाद्य पदार्थों के पकाने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता का अनुभव किया। सम्भव है कि श्राकिसक दावानल में पशुपित्रयों का श्रद्धद्ग्ध मांस खाकर मनुष्य ने उसे कच्चे मांस की अपेना अधिक सुस्वादु समभा हो और सुस्वादु खाद्य पकाने के लाभ से क्रमशः इच्छा के वलवती हो जाने पर उसने अग्नि का उत्पादन करने का

श्रामिनिवेश किया हो और अन्त में दावानल देखकर उसने पहले पहल यह झान प्राप्त किया हो कि अग्नि में दाहिका-शिक्त है, साथ ही यह ताप का भी विकिरण करती है, यह बात कहने में किसी तरह के किन्तु-परन्तु की आवश्यकता नहीं है। परन्तु दावानल देवी घटना है, मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं है, अतएव अग्नि प्रज्वित करने का कृत्रिम उपाय मनुष्य के हाथ में नहीं आया था। किस कृत्रिम उपाय से दावानल के समान अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, इस विषय में मनुष्य अपने मस्तिष्क का सज्जालन करने लगा। कदाचित देवात प्रज्वित दावानल को बुमने न देकर उसने उसमें ईधन लगा दिया। उसी अग्नि की (तम्बाकू पीने के लिए कंडे की आग की तरह पर) बचा रखने की चेष्टा सर्वप्रथम है।

उसके बाद किसी एक असाधारण प्रतिभा-शाली मनुष्य ने दावानल का बार-बार पर्य्यवेच्या करके यह स्थिर किया कि एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी के धिसने पर दावानल उत्पन्न होता है। इस सूत्र का अवलम्बन करके एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को रगड़कर कुत्रिम उपाय से अग्नि का उत्पादन करने में जो कुतकार्य्य हुए थे, वे ऋषिपद्वाच्य है। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि नचिकेता ने यमराज से अग्नि-चयन विद्या सीखी थी। ग्रीक पुराग्य में भी इस बात का वर्यन पाया जाता है कि प्रोमिथियस (Prometheus) ने स्वर्ग से अग्नि का अपहरण करके

मनुष्य को उसका उपयोग सिखलाया था। परन्तु भाषा-तत्त्व के विद्वानों ने यह सममाने की चेष्टा की है कि उपर्युक्त कथा स्वपक्ष है। दे अरिएयों के सह्वर्षण से अग्नि का जो आविर्भाव हुआ, उसके रहस्य ने इस कहानी का रूप धारण कर लिया। Prometheus—प्रमन्थ—लकड़ी को लकड़ी से रगड़कर अग्नि का मन्थन करना। यह आज भी वैदिक यहा का अपरिहार्य्य अङ्ग है। (उक्त प्रक्रिया अनेक असभ्य जातियों में भी भली भाँति प्रचलित है।) साग्निक या आहिताग्निक गृहस्थ जे। बड़े यत्न से अग्नि की रक्ता किया करते थे, उसके मूल्य में भी सम्भवतः यही तथ्य रहा होगा कि उस युग में अग्नि का उत्पन्न करना एक प्रयत्न-साध्य व्यापार था। इस उपाय का उद्भावन करने के बाद ही निश्चित शवदेह को जमीन खोदकर गाड़ने के वदले उसका अग्नि-संस्कार करने की प्रथा का प्रवर्तन हुआ था।

इस प्रकार मनुष्य ने जब अपनी उद्भावनी शक्ति का प्रयोग करके कृत्रिम उपाय से अग्नि का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त कर ली, तब उसने अग्नि की दाहिका एवं प्रकाशिका-शक्ति, अर्थात् ताप और प्रकाश दोनों की ही उपकारिता के। समभा और दोनों ही प्रयोजनों की सिद्धि के लिए वह कृत्रिम उपाय से अग्नि उत्पन्न करने लगा।

इस तरह दो लक ियों को परस्पर एक दूसरी से रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने की किया वरावर उन्नति करती गई। कुछ

दिनों के बाद लोगों ने इस काम के लिए एक और भी सरल विधि निकाली। चकमक पत्थर या लोहे के ऊपर किसी नोकीले पत्थर या लोंहे से चोट कर लोग श्राग्नि के स्फुलिङ्ग उत्पन्न करते और उसी से खूब सूखी और मुलायम पत्तियो या लकड़ियों में आग लगा दी जाती। यही क्रिया क्रमशः उन्नति करते-करते आज अग्निगर्भा दीपशलाका के रूप में परिएत होकर घर-घर में विराजमान है। इसका स्थान गृहस्वामी के कमीज के जेब में भी है और गृहि शी की तिकया के नीचे भी। इस घर्षण-व्यापार की यही चरम उन्नति है। हाय, इस चरम आविष्कार के दिन से कथाओं की सृष्टि का युग (Mythopoeic age ), हिन्दू तथा श्रीक आदि आर्थ्य-जातियों का वह सुन्दर कल्पनाप्रविणता का युग व्यतीत हो चुका है। यही कारण है कि आधुनिक कवि 'नमामि विलायती अग्नि दियासलाई रूपिसी' कहकर 'नमानमः' करके ही टाल दिया, दियासलाई के श्राविष्कारक के। निवकेता या प्रोमिथियस के समान उच श्रासन नहीं दिया।

वात ही वात में बहुत दूर निकल आया हूँ। पहले कह रहा या कि रगड़कर निकाली हुई आग में सूखी हुई पत्तियाँ, सूखी लकड़ी आदि आसानी से जलनेवाला ईंघन लगाकर मनुष्य उत्ताप एवं आलोक, दोनों ही का उपभोग करने लगा। परन्तु केवल आलोक के लिए एक बड़ा सा अग्नि-कुएड प्रज्वलित करना कुछ दिनों के वाद कुछ विशेष प्रकार का आडम्बर (Clumsy) सा सममा जाने लगा। यह कार्य्य मानो विशल्यकरणी के लिए समग्र गन्व-माद्न का उत्पाटन था। कांग्रेसवादियों के प्रस्तावित न्याय एवं शासन-विभागों के पृथक्करण (Separation of judicial and executive functions) के समान प्रकाश, ज्वाला और ताप देने की व्यवस्थाएँ पृथक्-पृथक् की गईं। प्रकाश के निमित्त वृहत् श्राग्नि-कुएड जलाने के बदले श्रंडी को जरा-सा पानी डालकर ख़ब महीन पीसकर एक पतली सी सूखी लकड़ी के सिरे पर लपेट देते और उसी मे आग दिया करते। तेल देनेवाले काष्ठो तथा उस तरह के अन्य पदार्थों से प्रस्तुत किये गये मशाल जलाने की भी व्यवस्था की गई। -श्रागे चलकर मनुष्य ने जव तेल देनेवाले बीजो (तेलहन) से तेल निकालना सीख लिया, तब तो काम बहुत ही आसान श्रौर सीधा होगया, साथ ही उसमे समय का भी वहुत कम व्यय होने लगा। वैद्यों की जड़ी-बूटी और डाक्टरों के औषियों के सत व रस (Extract) मे जो अन्तर है, वही अन्तर प्रकाश करने की पहले की बहुत आडम्बरपूर्ण प्रणाली तथा बाद की सचिप्त प्रणाली में भी है।

सरसो, अलसो, रेडी, कोया तथा नारियल आदि से तेल निकालना जब साल्म होगया, तव मनुष्य ने बत्ती तथा दीपक आदि का भी आविष्कार कर लिया। तब से घर-घर मे साँक के समय दीपक जलाना गृहस्थ का एक आवश्यक कार्य्य होगया। तभी से देवताओं के निमित्त दीपक जलाने अर्थात् आकाशदीन की प्रथा हुई, तभी से देवार्चन के समय आरती का आयोजन हुआ और मंगल-कलश के ऊपर तैल के स्थान पर पित्र पृत के प्रदीप की प्रतिष्ठा हुई। उस समय से विवाह में बत्ती मिलाने की प्रथा हुई, कोहबर में वर को घेर-घेरकर सुन्दरियाँ बैठने लगीं और सुखमय रात्रि में एकान्त कत्त में बैठकर दीपक के प्रकाश में प्रेमिक ने प्रेमिका के मुखचन्द्र का निरीच्नण किया।

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य उतने समय तक वृत्तों की छाया या पर्वत की कन्दराएँ छोड़कर कुटीर बनाकर रहना सीख गया था। रात के समय घर में दीपक जला सकने के कारण उसे बहुत कुछ सुख-सुविधा हुई। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय किसी चीज से टक्कर खाकर गिरना नहीं पड़ता, जरूरत की चीजे खोजने के लिए टटोलना नहीं पड़ता, भोजन के माथ घास-कूड़ा या कीड़ा-सकोड़ा खाना नहीं पड़ता, विस्तरे पर सोने जाते समय साँप-विच्छू का शिकार नहीं होना पड़ता। ये सब तो साधारण बातें है। समस्त दिन तरह-तरह के श्रमसाध्य कार्य्य करने के पश्चात् विश्राम के समय छी-पुरुष ने परस्पर एक-दूसरे तथा सन्तान-सन्तति का मुख देखकर विमल आनन्द प्राप्त किया। वे लोग कितने आमोद-आह्वाद से, कितना हास्यमय मधुर आलाप करके अपना समय व्यतीत करने लगे ! वास्तव में हुका पीनेवाले के मुँह में जब तक तम्बाकू का धुआँ नहीं पहुँच पाता, तब तक तम्बाकू पीने का सारा प्रयत उसके लिए निष्फल रहता है। इसी तरह परस्पर एक दूसरे का

हास्य सं उज्ज्वल मुख यदि न दिखाई पड़ा, तव तो सारी हैंसी ही निरर्थक हो जाती है। इसीलिए रसिकराज चार्ल्स लैम्ब ने कहा है—Jests came with candles. आलोक उत्पन्न कराने का उपाय आविष्कृत होने से पहले लोग साँभ के समय भाजन आदि से निवृत्त होकर सोजाया करते; हँसी-ठठ्ठा, गाना-बजाना और आसोद-आह्वाद कुछ भी नहीं जमता था।

यह तो हुई घर मे प्रकाश करने—दीपक जलाने की सुख-सुविधा की बात। परन्तु मनुष्य को तो श्रौर भी श्रसुविधाएं हैं। यदि श्रॅंधेरी रात के समय कार्य्यवश किसी पड़ोसी के यहाँ या दूसरे गाँव मे जाना हुआ, तब कैसे काम चले ? यदि उजेली रात हुई तब तो सरकारी रोशनी ही चारों ओर जलती रहती है। जहाँ चाहो, देखटके जा सकते हो। किन्तु "निशायां नष्ट चन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शकः"। जिस रात मे चन्द्रमा नहीं होते, उसमे मार्ग दिखलानेवाला दुलंभ है। तब तो दूर के कुटीरो में टिमटिमाते हुए दीपको के चीए प्रकाश को ही ध्रुवतारा के समान लच्य करके चलना पड़ता था। यदि कहीं मैदान मे स्वभावतः उत्पन्न होनेवाली अग्नि प्रज्वलित होती रहती, तब तो मामला श्रौर भी वेढव हो जाया करता था। घर का दीपक हाथ मे लेकर यदि चलते, तो दो क़द्म बाद ही मुक्त वायु में आकर वह बुभ जाता। हाथ की आड़ में दीपक की रत्ता करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे तक मनुष्य जा सकता है, विन्तु इस घर से उस घर मे या इस गाँव से उस गाँव में कोई भी नहीं जा

सकता। इस असुविधा को दूर करने के लिए काँच या किसी अन्य स्वच्छ पदार्थ से बना हुआ प्रकाश का आवरण यानी हाथ की लालटेन आविष्कृत हुई। रात के समय एक घर से दूसरे घर मे, या एक गाँव सं दूसरे गाँव मे, जाते समय लालटेन लेकर चलने में ही सुविधा होती है। जिस तरह जेबघड़ी या हाल की बनी हुई 'रिस्ट-वाच' साथ में रखने से समय देखा जा सकता है, वैसे ही हाथ में लालटेन रहने पर रास्ता भी देखा जा सकता है। बीर हन्मान ने असली सूच्य के। बराल में दाब लिया था। डारविन के मत से जो लाग उक्त महात्मा के उत्तर-पुरुष हैं, उन्होंने नक्तली सूच्य की हाथ में लटका लिया। वारतव में क्या ये सचल प्रकाश (Migratory lanthorn,' vagabond pharos') सूच्यं, चन्द्र तथा ताराओं के गाईस्थ्य सस्करण नहीं हैं?

इसके बाद सम्यता की वृद्धि के साथ-ही-साथ नगरों का निर्माण हुआ। बाद को सम्यता की और भी अधिक अभिवृद्धि होने पर सड़कों पर आलाक-स्तम्भ निर्मित किये गये। अब आफिस करके, ट्यूरान करके, विवाह में निमन्त्रण खाकर, थियेटर देखकर, साहित्य-चर्चा या अन्य किसी प्रकार के आमोद-आह्नाद से अवकाश पाकर जितनी भी रात का लौटो, हाथ में लालटेन लेकर घवड़ा-घवड़ाकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही नाक टूटने, पैर में मोच आने, दूसरे के अपर गिर पड़ने या रास्ता भूल जाने का भी भय नहीं है। एक

वह समय था जब हमारे प्राचीन किव (मृच्छकिटक के लेखक) ने चन्द्रमा की 'राजमार्गप्रदीप' कहकर उसका छोटापन जाहिर किया था। और आज वर्तमान युग के अँगरेज लेखक स्टिवेसन (Stevenson) ने सड़क के बगल-बगल कतार के कतार बने हुए आलोक-स्तम्भों को 'Urban stars' 'biddable domesticated stars' 'नगर के तारे' 'आज्ञाकारी घरेल, तारे' कहकर उन्हें बढ़ाया है। समय का कैसा परिवर्तन है!

कथा-प्रसग से सभ्यता की कई सीड़ियाँ एक ही छलाँग में लाँच श्राया था। श्रव फिर से उस श्रादिम किन्तु कृत्रिम प्रदीप या चिराग की बात छेड़ूगा। जैसे-जैसे क्रमशः सभ्यता का विकास होता गया, वैसे-ही-वैसे इस नये प्रकाश अर्थात् दीपक में तरह-तरह के दोष दृष्टिगाचर होने लगे। तेल और वत्ती का चिराग भद्दा और बेतुका होता है। बत्ती बटना भी बड़े परिश्रम का काम है। तिस पर भी वत्ती यदि साफ कपड़े या रुई की न हुई तो उजाला ठीक नहीं होता। तेल भी साफ न हुआ तो चिराग़ की रोशनी बहुत थीमी हो जाती है। इसके सिवा च्राग-च्राग पर वत्ती उस्काना, तीन-तीन चार-चार घंटे के बाद नयी बत्ती लगाना, घटे-घटे मे दीपक मे तेल डालना-इन सव में बड़ा कष्ट होता है। तेल डालना या वत्ती उस्काना वड़ा वेहूदा काम है। दीपक पर सदा दृष्टि भी रखनी पड़ती है। किस समय तेल डालना पड़ेगा, बत्ती उस्कानी पड़ेगी, या फिर से नयी वत्ती लगानी पड़ेगी, इन सप चिन्ताओं के कारण मन स्थिर नहीं

हो पाता। जब तक यह जलेगा, तब तक जलाता भी रहेगा। श्रीर यदि वर्षा ऋतु हुई तब तो दीपक मे कीड़े पड़ जाने का भय या हवा लगने से बुक्त जाने का भय रहता है। इयर दीपक की अनावृत शिखा पर असावधानी से यदि धोती या कुर्ते आदि का छोर पड़ जाय तो शरीर या घर का जल जाना भी कोई आश्रय्यंजनक बात नहीं है।

इन सब दोषों का परिहार करने के प्रयत्न से मनुष्य ने दीपक से भी सुविधाजनक श्रीर उत्तम प्रकारा—मामवत्ती श्रीर चर्बी की बत्ती का आविष्कार किया। ठोस पदार्थ का द्रव करके उसे फिर से लम्बी और गील बत्ती के आकार मे ठीस कर लिया गया और द्रवीभूत अवस्था में ही कौशल से उसके बीचे मे एक सूत की बत्ती छोड़ दी गई। बाद को उस बत्ती मे आग लगा देने पर उसकी गर्मी पाकर वही द्रव पदार्थ पिघल-पिघल कर ईंधन का काम करने लगा। इस प्रकार बार-बार तेल-बत्ती इकट्टा करने या बत्ती उस्काने की ज़रूरत न रह गई। यह प्रकाश बड़ा ही स्निग्ध, बड़ा ही सधुर, बड़ा ही सुन्दर श्रौर श्राकर्षक होता है। परन्तु यह व्यय-साध्य है, धनिकों के उपयोग की वस्तु है, विलासिता का उपकरण है। सेठ-साहुकारो की श्रद्दालिकात्रो तथा राजप्रासादों में ही इसका स्थान है। विलासिता की गोद में केलि करनेवाली कामिनियाँ अपने-अपने प्रेमपात्र की प्रतीचा में मोमबत्तियाँ जलाकर भले ही सारी रात जागती रहे, किन्तु निर्धन के लिए

मिट्टी के चिराग के अतिरिक्त और कोई दूसरा अगलन्व नहीं है।

जो भी हो, इन बित्तयों के कारण चिराग के अन्यान्य दोघों का निराकरण हो जाने पर भी प्रकाश की शिखा पर कीड़े-मकोड़े गिरने, हवा लगने के कारण बुम्म जाने भ्रथवा विधाता के आकस्मिक कोप का भय दूर न हुआ। इस त्रिवोष प्रतिक्रिया के लिए लालटेन और फनूस का प्रचार हुआ। निर्धन का चिराग श्रलबत्ता ख़र्च बढ़ जाने के भय से इस तरह के आवरण का आश्रय नही प्राप्त कर सका। परन्तु महाजन की गदी पर गिलास के भीतर जलाया हुआ रेड़ी या नारियल के तेल का प्रकाश और शौकोनों की मोमबत्ती या चर्बी की वत्ती का प्रकाश 'हॉड़ो' या फनूस के स्वच्छ शीशे के भीतर से खुलता श्रिक है। खूब सजे-सजाये माड़ के भीतर जब बत्ती जलने लगती है तब तो उसकी बहार हजार-गुना बढ़ जाती है। उसके प्रकाश मे उज्ज्वलता के साथ-साथ माधुर्य का भी सिम्मश्रण हो जाता है।

यही दो तरह के प्रकाश—निर्धनों का सम्वल चिरारा, श्रीर धनिकों का मेामबत्ती या चर्बी की वत्ती—हजारों वर्ष से चले श्रा रहे थे। चले क्यों श्रा रहे थे, श्राज भी बहुत घरों में बाकायदा चाल हैं। परन्तु श्राज से कुछ ही दिन पहले मनुष्य की नयी-नयी वस्तुश्रों के खोज निकालने की इच्छा ने धर्ती को खोदकर सिट्टी का तेल निकाल लिया, जिसके कारण त्रालोक-जगत् में एक विसव उठ खड़ा हुआ। चिमनी की सहायता से आज इसका प्रचार अवाध गति से हो रहा है। श्राज इस मिट्टी के तेल के सामने सरसों, अलसी, रेंड़ी और कोया आदि के तेल का चलन बन्द होता जा रहा है। दुर्गनिध श्रीर धूमोद्गार से नाक जल जाती है, श्रालोक की तीवृता से दिसारा से चकर आने लगता है, उसके कोयले के विषाक्त सूर्म-कण खाने-पीने की चीजों में मिलकर स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं, यकायक आग लगकर कितने घर, कितनी दूकानों, सुतली श्रीर रुई की कितनी गाँठें, कितने मनुष्य जल-जलकर मर रहे हैं, जलवत्तरत्म् तीत्रविष का वाल्यबुद्धि से पान करके कितने बालक-बालिकाएँ मृत्यु-मुख मे पतित हो रहीं हैं, केवल मर्मान्तक वेदना से क्यों, साधारण ऋभिमान से कितनी श्रियाँ श्रपनी साड़ी पर श्रत्यन्त सरलता से जल उठनेवाले इस पदार्थ को डालकर श्रीन लगा लेती हैं श्रीर निरर्थक ही जीवन का वितान किये दे रही हैं! इधर हम सब अर्थशास्त्र के विशारद सस्तेपन के प्रसाव मे त्राकर अचल-त्रटल भाव से वीर त्रासन पर बैठे हुए इस लेलिहान (लपलपाती हुई) अग्निशिखा का स्तव-पाठ कर रहे हैं—

> नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः । या देवी घर-द्वारेषु चिमनीं रूपेण सन्धिता ॥

श्रन्तु, इस तरह की श्रोजगुण-सम्पन्न बक्तता की श्रावश्यकता

नहीं है। श्रब श्रोर बात छेड़ता हूँ। मानव-वुद्धि की श्रनुसन्धान करने की प्रवृत्ति, आविष्कार-समता एवं उद्भावनी-शक्ति की सीमा नहीं है। मनुष्य की सूदम वुद्धि ने कठिन पदार्थों यानी काष्ठ, खर-पतवार आदि मे अग्नि का संयोग करके आलोक का आविर्भाव किया, बाद को कड़े वीजो—सरसो, अलसी आदि से तरल तैल निकालकर, युक्ति से घृत श्रीर वसा प्रस्तुत करके, मधुमित्तका के श्रम से समुत्पन्न माम लेकर, सुरासार ( Spirit ) चुत्राकर, उन सब का आलोक के ईंधन के रूप में उपयोग किया। अन्त में कठिन अर्थात् ठोस एवं तरत पदार्थीं से भी सन्तुष्ट न होकर वह वायवीय पदार्थ को भी आलोक के ईघन के रूप से उपयुक्त करने में प्रवृत हुआ, अध्यवसाय की बदौलत गैस का दीपक जला। यह यदि सँभाल लिया जा सके तो निरापद है, परन्तु Leak करने पर दुर्गन्यि की असुविधा तो है ही, प्राण की आशङ्का भी है। यदि एकदम जल एठे तो यह बहुत ही अनर्थकारी सिद्ध होता है। इसका प्रकाश मिट्टी के तेल के प्रकाश की अपेत्ता शीतल और स्निग्ध होता है। साथ ही और तेलों के प्रकाश की अपेना प्रखर भी होता है। इसी लिए Golden mean 'मध्यमा प्रतिपत' कहकर इसकी प्रशंसा की जाती है। नगरों मे, जो सभ्यता के केन्द्र है, इसका प्रसार यथेष्ट हो गया है। केवल घर-घर मे ही क्यो, सड़को पर भी, पहले के नारियल ना रेड़ी के और आजकल के भिट्टी के तेल की लालटेनों के बदले अब क़तार-के-क़तार गैस के प्रदीप जला करते हैं। साँक के तारो के साथ-ही-साथ म्युनिसिपलिटी के मशालची सीढ़ी पर चढ़कर एक अभिनव स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त कर देते हैं।

बाद को एक दिन, जब आकाश मेघों से आच्छादित था, अमरीका के बेजामिन फ्रेकलिन के हाथ में कोई काम नहीं था, ऐसे दिन में भारतवासियों की तरह शृङ्गारमय बरसाती गीतो या कालिदास के मेघदूत की आवृत्ति करने की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, इसलिए वे अपनी मौज में आकर पतङ्ग उड़ा रहे थे श्रौर समुद्र का मन्थन करते समय जिस तरह देवता तथा श्रसुरगण मिलकर लदमी के। खींच लाये थे, उसी तरह वे श्राकाश-रूपी समुद्र से, व्योमवपुः पयावि से, सौदामिनी-सुन्द्री के। बन्दी कर लाये। (इसकी तुलना मे रावण का ऋत्याचार लड़को का खेल है।) उसी दिन से चळ्ळला चपला सनुष्य के हाथ की दासी ( Handmard ) है। पंखा खींचने से लेकर दीपक जलाने तक का काम उसी की जिस्मेदारी पर है। दासी भी ऐसी है. जिसे गला फाड़-फाड़कर पुकारने की जरूरत नहीं। शरीर पर पानी छिड़ककर उसे जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुलायम हाथ से जरा-सा बटन भर द्वा दो, बस दासी हुजूर की ख़िद्मत में हाजिर हो जाती है—सारे घर, सारे रास्ते, सारे शहर में उजाला ही उजाला हे।

परन्तु हम तिहत् सुन्द्री के इतने पत्तपाती नहीं है। इसके कारण जन्जवलता मे मधुरता का सम्मिश्रण नहीं रहता। विजली

की वत्ती आँखें का चकाचौंध कर देती है। गैस के प्रकाश े के समान इसका प्रकाश मधुर एव स्निग्ध नहीं होता। गैस के लीक (Leak) करने की-सी तीव दुर्गनिध इसमे न होने पर भी इसका फ्यूज (Fuse) जलने पर एक प्रकार की दुर्गनिध निकलती है। श्राकस्मिक विपत्ति की श्राशङ्का इसमे गैस श्रौर मिट्टी के तेल की अपेचा किसी अश में कम नहीं है। मतलब यह कि Electrocution का बड़ा भय रहता है। यदि किसी दिन मशीन का कोई पुर्जा विगड़ गया, तब तो उसका प्रकाश एकद्म ही वुम जाता है। उस अवस्था मे इन्द्रभवन-तुल्य प्रासाद में मोमबत्ती या चिरारा जलाकर 'पुनर्मूषिकः होना पड़ता है। कारख़ाना खालने मे अधिक न्यय होने पर भी हिसाव लगाने पर विजली लोगों का सस्ती पड़ती है। अतएव इस ऋर्थ-शास्त्र के युग मे, किन्तु साथ-ही-साथ विलासिता के साम्राज्य में, इसके प्रचार में कोई भी वाधा नहीं डाल सकता। परन्तु इसमे सन्देह नदी कि यह आँखो का अलसा देनेवाला, चकाचौंध कर देनेवाला आलोक हमारे अनुकृत नही पड़ता। यदि इस घीर कलिकाल में सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले नगरों में विलास-लालसा का, बड़े आद्मियों के व्यसन का, अनाचार-पापाचार का नारकीय दृश्य उद्घाटित करना चाहते हो, पापपुरी का, रवयं मनुष्य के द्वारा सृष्ट नरक का, अन्धतमसाच्छन्न एकान्त कोना, अन्तर तक Search light के द्वारा Expose करना चाहते हो तो इस तीत्र आलोक को प्रव्वलित करो। और

यदि विलास-सागर में अपने शरीर को सराबोर न करके शान्त, शुद्ध एवं संयत चित्त से सुखमय गृह-नीड़ में स्वाभाविक भाव से जीवन-यात्रा का निर्वाह करते हुए विमल सुख एवं शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तब उसी पिता-पितामह के दीपक की फिर से प्रतिष्ठा करो।

> 'येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः तेन यायात् सतां मार्गं तेन यास्यस्न दूयसे॥'

इसके लिए दूसरों का मुँह न ताकते रहना पड़ेगा, गैस या विजली के बड़े-बड़े कारख़ानों का भरोसा करने की भी ज़करत नहीं। वहुत थोड़ा ही प्रयक्ष अपेक्तित है, यह भी स्वयं अपने हाथ में है। शास्त्र भी कहता है—सर्व परवशं दु:खं सर्वभात्मवशं सुखम्।

परन्तु मनुष्य का सतत चक्रल मन क्या यहीं तक शान्त रह जायगा? 'So far shall thou go and no farther यह विधि-निषेध क्या वह मानेगा? गेटे की वह मृत्युकालीन उक्ति—Light, Light, more light' सभ्य मानव का इष्ट मन्त्र होगया है। इसी से भय होता है कि उसकी आविष्कार-प्रवृत्ति, उद्भावनी शक्ति, अनुसन्धान करने की इच्छा, भोग-वासना यहीं न उपशान्त हो जायगी। बीसवीं शताब्दी का अन्त होने से पहले ही और भी उच्च आकाङ्क्ता के वशवतीं होकर बिजली की बत्ती पर ढक्कन लगाकर रेडियम के आलोफ से नर-दंह का प्रत्येक शिरा-उपशिरा तक सब के। दृष्टिगीचर करके भी वह निवृत्त न होगा। इस तीव्रतम आलोक के सम्पात से वह समस्त जगत् को धवलित कर देगा। उस अवस्था में किरासिन, कार्बाइड् गैस, स्पिरिट, विजली की वत्ती आदि सभी प्रकार के प्रकाश इस रेडियम के सामने धुँधले पड़ जायँगे।

संस्कृत-साहित्य मे कवित्व के क्रम-विकास के सम्बन्ध में उद्भट सागर का एक रलोक है—

तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। उदिते नैषधे काव्ये क माघः क च भारविः॥

क्या आलाक के क्रस-विकास के सम्बन्ध में भी उद्भटसागर महाशय इसी तरह के एक श्लोक की रचना नहीं कर सकते?

अर्थात्—भारिव की शोभा तभी तक थी, जब तक महाकवि माघ का उदय नही हुआ था। नैषध-काव्य की रचना हो जाने पर तो भारिव और माघ दोनो ही का रंग फीका पड़ गया।

# ५-चुटकी

### व्यङ्ग्य साहित्य की उपयोगिता

सभी देशों के साहित्य में हास्यरस का आदर है। फरासीसी भाषा में इस विषय का साहित्य बहुत बढ़-चढ़कर है। फ्रांस के ख्यातनामा रसिक लेखकों की लेखनी से निकले हुए छे।टे-छे।टे गद्यमय परिहास फरासीसी भाषा के अलङ्कार हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्रॅंगरेजी भाषा में भी इस ढंग के साहित्य का निर्माण करने की चेष्टा की गई है। बेकन जैसे महाज्ञानी ने भी इस पद्धति के अनुसार कितने ही परिहास लिखने में जरा भी सङ्कोच का अनुभव नहीं किया। स्विफट की रसमयी लेखनी भी फ्रांसवालों की ही तरह के परिहास लिखने के लिए अप्रसर हुई थी। परन्तु फरासीसियों के लिखे हुए परिहास में जो कोमलता है, उक्त श्रॅंगरेज लेखकी की रचना में उसका श्रामास तक नहीं मिलता। फरासीसी भाषा के साथ लैटिन भाषा का निकट-तम सम्बन्ध है। चाहे इसीलिए हो, या और ही किसी अज्ञात कारण से हो, फरासीसी साहित्य में जिस तरह की सरसता एवं कोमलता देखने में आती है, उस तरह की झँगरेजी

साहित्य में नहीं है। श्रॅंगरेजी गद्य कुछ कठोर है, कुछ एक-रुख़ का है। इसमें फ़ेच साहित्य की सी विचित्र भंगी नहीं है। कदाचित् इसी कारण से फरासीसी-साहित्य के परिहास में इतना सुघड़पन श्रागया है।

मेरा विश्वास है कि चाहे सस्कृत भाषा के साथ निकटतम सम्बन्ध होने के कारण हो, अथवा अन्य किसी अनिर्देश्य कारण से ही हो, हिन्दी भाषा मे भी फरासीसी भाषा के ही समान कोमलता, सरसता एवं भावलीला की भंगी यथेष्ट परिमाण मे वर्त्तसान है। आशा होती है कि किसी प्रतिभाशाली लेखक के हाथ मे पड़ जाने पर इस ढंग का साहित्य हिन्दी मे बहुत खुलेगा। बहुत थोड़े से शब्दों में मनुष्य के चरित्र या मानव-जीवन के किसी एक जटिल तत्त्व को सरल और साथ ही सरस भाषा मे प्रकट करना ही इस प्रकार के साहित्य की विशिष्टता है। हास्य की पुट तो रहेगी, लेकिन वस्तु बहुत हल्की न होगी। भाव गम्भीर होगा किन्तु उसमे गम्भीरता भी बहुत अधिक न रहेगी। इस तरह के साहित्य में आवश्यक है कि जरा-सा विद्रप का कटाच रहे और करुणा के अन्त:सिलल का प्रवाह धीरे-धीरे बहता रहे। इस तरह के उज्ज्वल और मधुर के सिम्मिश्रण से इस प्रकार का साहित्य सार्थक होता है।

हम लोगों का स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है कि हम लिखने के लिए जब क़लम उठाते हैं, तब बहुत गम्भीर और सारगर्भित, साथ ही बहुत विस्तृत निबन्ध, राजनीति, इतिहास, दर्शन,

विद्यान, साहित्य तथा समाजशास्त्र चादि से सम्बन्ध रखनेवाली गवेषणाएँ तत्काल ही दिमाग्र में आजाती हैं। इधर कविता का भी श्राग्नेय उच्छ्वास लगातार दस योजन तक उद्गीर्गं हो उठता है। परन्तु व्यङ्ग्य लिखने की बात हमारे दिमारा में नहीं आती। हम लाग टोपी की कद्र नहीं जानते, अपने मस्तक की शोभा-समृद्धि दिखलाने के लिए बीस गज के थान की पगड़ी बाँधते हैं और समस्त इन्द्रियों के द्वार बन्द करके बहुत अधिक बुद्धिमान् हरचन्द्र राजा के गवचन्द् मन्त्री बन बैठते हैं। व्यङ्गय लिखते समय मन में यह मोह उत्पन्न होता है कि यह जरा-जरा से चुटकुले लिखकर अपनी इतनी सुन्दर प्रतिभा मिट्टी क्यो कर दूँ? हम यह भूल जाते हैं कि मध्याकर्षण शक्ति के बल पर शून्य में भ्रमण करते हुए सौर-जगत् की सृष्टि करने में विघाता ने जिस कौशल का परिचय दिया है, सुन्दरी की नासिका में भूलती हुई मुक्ता का निर्माण करने में उसने कम कुशलता का परिचय नहीं दिया है।

#### पापड़ भूनना

हास्यमय श्लेष से युक्त काव्य (Satire, की रचना साहित्य-रूपी रसोई मे पापड़ भूनने। के समान है। यह बहुत मुख-रोचक होता है; किन्तु अधिक खाने से पेट में गर्मी पैदा हो जाती है और पाचिनका शिक्त विगड़ जाती है। इस कारण रुचि भी विकृत हो जाती है, फिर साधारण भोजन अच्छा ही नहीं लगता। इसके साथ ही यह भी है कि क्या पापड़ खाया नहीं जाता। खसे मुँह में डालने की इच्छा ही नहीं होती और यदि डाल भी ले तो वह दातों में लिपट जाता है। उसी पापड़ के। घी में भूनकर परोस दें, तो दातों के नीचे पड़ते ही कुड़-कुड़ करके दूट जाता है, खाने में वड़ा आराम मिलता है। ज्यङ्ग्य और परिहास भी ठीक इसी तरह की चीज है। सामाजिक कुरीतियाँ पारिवारिक दोष तथा ज्यक्ति-विशेष के चरित्र की निर्वलता आदि इसके निन्दित उपकरण हैं। कच्ची अवस्था में वह सब कुत्सा सुनकर सुधी समाज कानों में डँगली दें लेता है, कम से कम ऐसी बात सुनने में उसे न जाने कैसा क्रोश सा मालूम होता है, परन्तु जिस समय साहित्य में सिद्धहस्त हलवाई के कला रूपी घी में भुनकर वह तैयार हो जाता है, उस समय वही परनिन्दा रूपी रही माल यदि पाठकों के पत्तलपर परोस दिया जाता है, तो उन्हें वह बहुत मजेदार सालूम पड़ता है।

# पका हुआ आम और कान्य-समालोचना

सुनने मे आता है, एक देश के राजा ने यह जानने की इच्छा की कि आम खाने में कैसा होता है। (निस्सन्देह वह देश हनूमानजों के प्रसाद से विक्कित था।) राजा के मन्त्री ने कहा कि महाराज, सेर भर गुड़ और सेर भर इमली मँगवा लीजिए। बस, आप को आम खिलाये देता हूँ। ये दोनों चीजे जव आगई तो मन्त्री महोदय ने इमली का खूब गाढ़ा सा पना बनाया और उसमे गुड़ को खूब मिलाकर अपनी लम्बी-लम्बी दाढ़ी में अच्छी तरह से लपेट लिया। इसके बाद उन्होंने राजा साहव से दाढ़ी को चाटने को कहा। राजा समभ गया कि आम का स्वाद खटमिट्टा होता है और उसमे बहुत से रेशे होते हैं।

फितने ही समालोचक लम्बी दाढ़ी की सहायता से इसी तरह काव्य के उपादानों का विश्लेषण किया करते हैं। डिक्न्स की समालोचना करते समय लोग कहते हैं कि हारय और करुग्रस का अपूर्व सान्मिश्रण A curious blending of humour and pathos) है। परन्तु इससे क्या डिक्न्स की प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय होता है? श्रोषजन (श्राक्सिजन) श्रोर उदजन (हाइड्रोजन) चखकर देखने पर क्या जल के स्वाद श्रीर उसकी हिनग्धता का अनुभव किया जा सकता है?

## श्राधुनिक मेम की कविता

आजकल प्रेम की जो कविताएँ लिखी जाती हैं, उनकी ठुलना वाजार की खाने-पीने की चीजों से करने को जी चाहता है। पूर्ज़ी-मिठाई श्रीर नमकीन श्रादि की दूकानें श्राजकल छोटे-छोटे गली-कूचो तक मे यथेष्ट संख्या में पायी जाती हैं। श्राज से पचास वर्ष पहले यह बात नहीं थी। छापाख़ानों की वदौलत श्राजकल कविता भी गली-गली मारी-पारी फिरती है। पहले लोग लाई श्रीर गरी मिलाकर चवाया करते थे। यह खाद्य कुछ नीरस, कुछ कखा होता था; परन्तु होता था बहुत पुष्टिकर। परन्तु श्राजकल तो कुली-कवाड़ी तक गरमागरम जलेवी खाते हैं। पहले लोग देवी-देवताओं के सम्बन्ध के गीत,

भजन, किवत्त तथा कथाएँ आदि सुना करते थे। राम और कृष्ण आदि के सम्बन्ध के तरह-तरह के आम्यगीत गाये जाते थे। उन सब मे वह आकर्षण, भाषा का वह लोच चाहे भले ही न रहा हो, किन्तु उन सब के पढ़ने-सुनने से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति और परिपृष्टि हुआ करती थी। आज उन सब को जगह पर प्रेम की किवता का वोलवाला है। बिना डाढ़ी-मोछ के युवक से लेकर अस्सी वर्ष के वूढ़े तक प्रेम-किवता तिखने मे ही व्यस्त हैं।

खाने की दूकानो पर श्रलग-श्रलग थालो मे तरह-तरह की चीजे बहुत उत्तम ढंग से सजाकर रक्खी रहती है। देखने मे वे सब चीजे बहुत सुन्दर माल्स पड़ती है। परन्तु उन्हें खाने से वद्हजमी हो जाती है, गला जलने लगता है श्रीर कभी-कभी तो वमन तक होते-होते रह जाता है। सासिकपत्रों के पृष्ठों में भी कितने ही किव किवता की पत्तल सजाये वैठे रहते हैं, परन्तु वह सब प्रेम-कथा पढ़ते ही हृदय में ज्वाला उत्पन्न हो जाती है; पाठकों के भी किवत्त्व का एक-श्राध फीवारा भरने लगता है। तुरन्त की कड़ाही से निकाली हुई कचौड़ी, नमकीन श्रीर जलेवी बहुत मुलायम होती है, मुँह में डालते ही गल जाती है। परन्तु वही चीज जरा-सी ठडी होते ही चर्वी या मूँगफली के तेल की वृद्देन लगती है, उसे मुँह में डालने की इच्छा ही नहीं होती। किवताएँ भी तुरन्त की प्रकाशित मासिकपत्रिकाशों के पृष्ठ काटकर पढ़ते समय वहुत ही आकर्षक, बहुत ही रोचक जान पड़ती हैं, मन पर ख़ूब अच्छी तरह से जम जाती हैं। परन्तु वे ही किवताएँ यदि जरा सी ठंढी होगई, और स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, तो उनमे से अश्लीलता की बू निकलने लगती है, पुस्तक पढ़ने को जी नहीं चाहता। ये हलवाई की दूकानें जब तक उठा न दी जायँगी, तब तक नगरवासियों का स्वास्थ्य न सुधर सकेगा, प्रेम की किवताओं का बाजार भी जब तक न उठेगा, तब तक समाज का स्वास्थ्य न सुधर सकेगा। अ

#### जातीय मान या स्थानीय मान

हमारे समाज की श्रीधकांश स्त्रियाँ संख्यातत्त्व में शून्य जाति की हैं। शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं है। जिस संख्या के वराल में वह बैठता है, उसी के बल पर उसका मूल्य निर्धारित होता है। स्त्री का मूल्य निर्धारित करते समय भी ठीक यही बात है। उदाहरणार्थ मुन्सिफ साहब की अर्द्धाङ्गिनी होने या जमींदार साहब की गृहस्वामिनी होने के कारण जिस स्त्री का आदर होता है, वही स्त्री यदि किसी मरभुखे ब्राह्मण या क़लम के बल पर टका-टका जोड़कर अपनी जीविका चलानेवाले कायस्थ के घर में पड़ गई तो उसे कोई नहीं पूछता। केवल विधाता के विधान पर ही इनका नगएय और विशिष्ट होना निर्भर है। जातीय मान और स्थानीय मान का अन्तर स्त्रियों

<sup>\*</sup>संभव हैं कि नवीन पाठक यह समर्फों कि लेख ह को चदहज्मी और अजीर्ण हो गया है। कड़ाचित् यह बात मिथ्या भी नहीं है।

को इस प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा से खूब अच्छी तरह समभ में आ सकता है।

इसके अतिरिक्त, शून्य जिस संख्या के पास बैठता है, उसका मूल्य दसगुना बढ़ा देता है। इसी तरह सौभाग्य से जिस पुरुष को सद्गृहिणी मिल गई, उसके घर मे लक्ष्मी अचला होकर रहती हैं। उसका कोठिला भर धान दस कोठिला हो जाता है, वह अपनी मुट्टी मे मिट्टी भी भर लेता है, तो वह सोना हो जाता है। परन्तु जो स्त्रियाँ सद्गृहिणी भी नहीं होती और स्वामी के प्रति अनुरक्त भी नहीं होती, पित के दाहिने चलने पर वे स्वयं बाये चलती हैं, उनके संसर्ग से पित की किसी प्रकार की उन्नित या अभ्युद्य नहीं होता। जैसे वे शून्य रहती हैं, वैसे ही शून्य बनी पड़ी रह जाती हैं, किन्तु अपने पार्श्ववर्ती स्वामी को भी निरर्थक कर देती हैं।

# मिट्टो का बरतन और कांसे का बरतन

बहुत सी खियाँ सुन्दरी नहीं होती, किन्तु उनमे न जाने कैसी एक मधुर आकर्षणशक्ति होती है कि उस गुण के ही कारण उनके साहचर्य्य से शान्ति और प्रीति लाभ होती है, साथ ही हृदय भी स्निग्ध एवं सरस होता है। ये खियाँ मानो मिट्टी के घड़े है, किन्तु इनके हृदय मे सिक्चित प्रेम-रस खजूर के रस के समान मधुर और शीतल होता है। इसके अतिरिक्त कितनी ही खियों के रूप-यौवन सभी कुछ होता है; किन्तु उद्दाम- सौन्दर्य मे आकर्षण शक्ति बिलकुल हो नहीं होती। उनके उस सौन्दर्य से चित्त को शान्ति नहीं मिलती, हृदय की पिपासा निवृत्त नहीं होती। ये सब पीतल के घड़े हैं, ऊपर से मॅंजे, धुले, दगदग चमक रहे हैं, परन्तु भीतर से बाढ़ के मटीले जल से परिपूर्ण हैं। प्रेम-पिपासा की निवृत्ति के लिए 'स्वादुः सुगन्धिः तुषारा वारिधारा' उनमे से नहीं एछल पड़ती।

## न पुंस्वातन्त्रयमहति

भगवान् मनु ने कहा है कि 'न ख्रीस्वातन्त्र्यमहीत' अर्थात् स्त्रियाँ किसी भी अवस्था में स्वतन्त्र नहीं रह सकतीं। और युगों में ऐसी बात अवस्य रही होगी, किन्तु 'कलों पाराशरः स्मृतः' अर्थात् किलकाल में सभी कुछ विपरीन है। इस युग में तो पुरुष किसी अवस्था में स्वाधीन नहीं है। छुटपन में माता या बुआ का आधिपत्य रहता है, युवावस्था में पत्नी या उसी प्रकारकी अन्य किसी रमणी की अधीनता स्त्रीकार करनी पड़ती है और वृद्धावस्था में कन्या के अधीन अर्थात् कन्यादाय से प्रस्त रहना पड़ता है। इसिलिए मनु भगवान् के उस वचन को किल में जरा परिवर्तित कर लीजिएगा—

> माता रत्तित कौमारे पत्नी रत्तित यौवने। मत्तन्ति स्थाविरे पुत्र्यः न पुंस्वातन्त्र्यमहीति॥

## तब और अव

तव लोग स्नान के पश्चात् कुशासन, ताझ-पात्र और मावी आदि लेकर बैठते थे, जिसमें पूजा की सामग्रियाँ गङ्गाजल, पुष्प, विल्पपत्र, चन्द्रन तथा तुलसीदल आदि रक्खा रहता था। अद युवक-युवितयाँ स्नान से निवृत होते ही आइना, कंघी और ब्रुश लेकर बैठते हैं, पाउडर, ब्रुश, पमेटम, एसेन्स का सदुपयोग किया करते हैं। क्या इसी का सम्यता कहते हैं?

## देशी पंडित बनाम विलायती संस्कृतनवीस

हमारे देश के ब्राह्मण पिण्डतों में अगाध पाण्डित्य है। कोई विद्यासागर हैं, कोई विद्याम्बुधि हैं और कोई विद्यार्णव हैं। परन्तु उनके विद्यारूपी वारिधि का एक विन्दु भी जन-साधारण की ज्ञान-पिपासा के निवृत्त करने में नहीं उपयुक्त होता। पामर से पागर तक में भी ज्ञान का प्रचार करना वे अपने कर्तव्य के अन्तर्गत् नहीं समभते। यदि वे लोग इस वात का प्रयत्न करने पर तत्पर भी होगये तो उनकी भाषा इतनी कठोर हो जाती है कि हमारे आपके दात से फोड़ने के लायक नहीं रह जाती। सामने विशाल सागर लवालब भरा है, किन्तु पीने के योग्य मधुर जल एक बूँद भी नहीं है। उसे मुँह में डालते ही वमन का उद्रक होता है, तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती। 'Water, water, everywhere, But not a drop to drink.'

इधर विलायती संस्कृत-नवीसो (Savants) का संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत ही परिमित होता है। थोड़ा वहुत जो होता भी है वह भी भ्रम तथा प्रमाद से सर्वथा-ग्रून्य नहीं होता। परन्तु उस जरा से ज्ञान को भी जनता में वितरत करने के लिए वे लोग सदा ही यल-शील रहते हैं। उन लोगों से हम फिर भी प्राचीन संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध की दो चार वातें माल्य ही कर सकते हैं। कूप की परिधि सङ्घीर्ण होती है। उसमें जल भी थोड़ा ही होता है। परन्तु इससे क्या होता है, पश्चिम के कुओं की जल बहुत मीठा होता है। \*

# विलायती खोक और देशी वटरुक्ष

योक का वृत्त इंग्लैंड के गौरव की सामग्री एवं विलायती पार्क की विराट् वनस्पति है। इसकी लकड़ी चहुत मजबूत होती है। इससे मेज, कुर्सी तथा घर की सुसजित करने के श्रीर भी तरह-तरह के सामान बनाये जाते हैं। इस लकड़ी के ही बने हुए जहाजों पर वैठकर श्रॅंगरेजों ने श्रपने वाणिज्य श्रीर राज्य का विस्तार किया है। यास्तव मे गृहसज्जा, वाणिज्य-विस्तार तथा राज्य-समृद्धि श्रॅंगरेजों ने श्रोक के वृत्त की ही बदौलत प्राप्त की है। इस प्रकार यह वृत्त श्रॅंगरेजों की शोभा-समृद्धि का एक मात्र निदान श्रीर निदर्शन है।

इधर भारत का गौरव विराट वटवृत्त है। इसके तख्ते से घर सजाने के सामान भी व्यापारिक तथा सामरिक जहाज नहीं बनाये जाते। परन्तु सूर्य्य के प्रचर्र्ड उत्ताप से जलते

कोई-कोई साथ ही साथ कह बैठेंगे — हां, ऊपर का जल बहुत'नि में ल होता है, किन्तु जब हम अधिक जल निकालने लगते है, तो की चढ़ आने लगता है।

हुए मैदान मे विना किसी प्रकार के सेवायन के, अनायास वढ़ी हुई यह विराट वनस्पति छायादान से श्रान्त पथिको का क्रोश दूर करती है, फल के दान से पशुपित्यों की जुधा का शमन करती है। इस महावृत्त की सघन पत्तियों में न जाने कितने जीव त्राश्रयग्रहण किया करते हैं त्रौर इससे सैकड़ो नय-नये वृत्तों का उद्भव हुआ करता है। भोग-विलास या पार्थिव-ऐश्वर्य किसी भी युग मे भारत की आर्य्य-सभ्यता का आदर्श नहीं था। इसने फल एवं छाया का दान करके विश्व के मानव की जुधा तथा श्रान्ति का अपनेादन किया है। भारत का ज्ञान-विज्ञान, गीता-उपनिषद् न जाने कितने काल से मानव-हृद्य की दु:खयन्त्रणा का अपनोदन करके सुख-शान्ति का विधान करते आरहे हैं और भारत की पवित्र एवं शान्त सभ्यता से 'तिब्बत-चीने ब्रह्मतातारे' नयी-नयी सभ्यतात्रो का त्राविर्भाव हुत्रा है। इसी से कहता हूं की वट-वृत्त ही भारतीय प्रकृति का पवित्र आदर्श एवं निदर्शन है।

## अरुपविद्या भयङ्करी

बहुत से लोग जहाँ जब मन मे आया अपनी विद्याचमकाने लगते हैं। ऐसे विद्यामिमानी लोगों के सम्बन्ध में एक विदेशी लेखक का मत है कि जिस तरह तम्बाकू खानेवालों के कपड़ें। लतों और मुँह में सदा तम्बाकू की मार बनी रहती है, वैसे ही इस तरह के लोगों की बात-चीत में भी सदा विद्या की चमक दिखलाने की चेष्टा का आभास मिला करता है। हम लोगों में तम्बाकू का चज़न इतना वढ़ गया है कि उस उपमा पर हमारा मन बैठता नहीं। इसिलए उक्त सम्बन्ध में तम्बाकू खानेवालों का उल्लेख न करके प्याज खोनेवालों या लहसुन खानेवालों का उल्लेख किया जाता तो बात अधिक हमारे मन के अनुकूल होती।

पुक्ते ऐसा लगता है कि विद्या लाभ करना भी वहुत कुछ तेल लगाने या साबुन लगाने के समान है। तेल लगाकर खूव मलकर नहाने से तेल छूट जाता है, लेकिन तेल लगाने के कारण शरीर का चमडा ख़ूब चिकना और युलायम हो जाता है। ठीक इसी तरह वास्तव से विद्या लाभ करने पर स्वभाव-चरित्र, श्राचार-व्यवहार और बातचीत बहुत मुलायम हो जाती है। परन्तु गँवार आदमी जरा-सा तेल लेकर वहुत मुलायम हाथ से लगाता है, मानो उसकी किसी पीढ़ी में भी जरा-सा तेल नहीं मयस्सर हुआ। यही कारगा है कि एक दिन के लिए जब वह किसी भले आदमी के यहाँ सजदूरी करने आये, तव आध पाव तेल लेकर शरीर पर डाल लिया करे। सिर के वालों से चू-चूकर तेल बहने लगे। विद्याभिमानी का अवस्था भी ठीक वैसे ही है। कदाचित् कुल भर या गाँव भर मे या शायद अपनी विरादरी भर से उन्होंने ही कोई सुयोग पाकर जरा-सी विद्या उदरस्य कर ली है, इसीसे वे अपनी चाल-ढाल त्रोर बातचीत से उसी का जाहिर करते रहते हैं। पल-पल पर उनकी विद्वत्ता ही नहीं रोके रुका करती।

साबुन लगाने से शरीर का मैल कट जाता है, साथ ही चर्मरोग भी दूर हो जाते हैं। विद्या पढ़ने से भी मन का मैल कट जाता है, साथ ही चरित्र निर्मल होता है। परन्तु जव कोई अनाड़ी साबुन लगाता है तब माथे मे और कान के आस-पास साबुन का जरा-सा फेन लगा रहने देता है, जसे अच्छी तरह से धोकर साफ नहीं करता। शायद वह लोगों को यह दिखलाना चाहता है कि मैने साबुन लगाया है। विद्याभिमानी लोगों की विद्या का फेन जनकी वातचीत में लगा रहता है। इस दशा में जस आदमी की कथा याद आती है जिसे खाने को तो कखी रोटियाँ भी नहीं मिलती थी, किन्तु लोगों को दिखलाने के लिए कुत्ते को देने के बहाने से पूड़ी का टुकड़ा लेकर निकला करता था।

### बुद्धि की गति-क्षम समानता

Mobile equilibrium of intelligence

सास्टरी करने से लोग क्रमशः मूर्ख होते जाते हैं, इस तरह का एक अपवाद है। राायद किसी देश में ऐसी भी प्रथा है कि दश वर्ष तक मास्टरी कर लेने के बाद फिर उस आदमी को कोई दायित्व का काम नहीं दिया जाता। यह बात विलकुल ही अनुचित नहीं है। मास्टर लोग सदा अपने से अल्पवृद्धि और अल्पविद्यावाले वालकों से मिलते रहते हैं, अपने से बढ़-कर विद्यानो तथा बुद्धिमानो से मिलने-जुलने की सुविधा वे नहीं पाते। इससे उनकी आत्मोन्नति का कोई उपाय नहीं रहता। वे लोग मूर्खीं को पर्णंडित बनाने के फेर में पड़कर दिन-दिन स्वयं मूर्ख होते जाते हैं। विद्यार्थियों के अभ्यासों (Exercise) का संशोधन करके उनकी स्पेलिंग दुरुस्त किया करते हैं, उसके साथ-ही-साथ स्वयं स्पेलिंग मुलाते भी जाते हैं। 'जितना ही दान करेगे उतना ही बढ़ती जायगी' यह वात सोलह आना सच नहीं है।

इस तरह की घटना देखकर पदार्थ-विज्ञान की ताप की गति-त्तम समानता (Mobile equilibrium of temperature) नियम की याद आजाती हैं। एक कमरे में पाँच चीजे रक्खी हैं। उन पाँचो में से एक चीज ख़ब गरम है और शेष चारों ठंढी हैं। परन्तु थोड़ी देर के बाद देखने पर मालूम होगा कि. वे चीजे भी बहुत कुछ गरम होगई हैं और जो चीज बहुत गरम थी, उसमे ठढक आगई है, उसकी गरमी दूसरी चीजों मे मिल गई है। इस तरह का ताप-विकरण यदि कुछ समय तक जारी रहा तो देखने मे आवेगा कि कमरे की सभी चीजों मे समान मात्रा में उष्णता श्रागई है। जो चीजें ठंढी थीं वे गरम होगई हैं और जो गरम थीं वह ठंढी होगई हैं। इसी की ताप की समानता कहते हैं। इस दिशा में भी यह देखने मे आवेगा कि विद्यार्थियों की विद्या-वुद्धि उतनी ही घटी है। अनत मे बहुदर्शी मास्टर श्रौर दर्जे के मानीटर की विद्या-बुद्धि में केाई अन्तर नहीं रह जाता।

## ६-विरह

वाल्मीकीय रामायण के आरण्यकाण्ड मे, भवभूति के उत्तर-रामचित मे, हनूमद्विरचित महानाटक में, कालिदास के मेघदूत तथा वैष्णवकिव जयदेव, विद्यापित, चण्डीदास, ज्ञानदास आदि की मधुरकान्त एवं कोमल पदाविलयों मे विरह-व्यथा का व्याख्यान सुनने मे आता है। क्या सचमुच विरह असहा-यन्त्रणामय होता है? क्या इसमें सुख का लेश, उल्लास या आवेश आदि है ही नहीं?

मै तो समभता हूँ कि विरह मे ही प्रेमिक को वास्तविक शान्ति एव सुख मिलता है, विरह मे ही माधुर्ध्य और पवित्रता विराजमान है। मिलन मे केवल आकांचा तथा भाग-लिप्सा, केवल अतृप्ति एवं उत्करिंग वर्त्तमान रहती है, सदा ही यह भय बना रहता है कि कही यह सारा सुख, सारा प्रेम-घट हमारे हाथ से निकल न जाय। वैष्ण्य किव तो प्रेमतत्त्व के विशेपज्ञ थे। वे लोग मिलन-सुख का वर्णन करते समय यह स्वीकार कर वैठे थे—'जनम अवधि हम रूप नेहारनु नयन न तिरिपत भेल'। अर्थात् में जन्म-पर्यन्त रूप देखता रह गया परन्तु नेत्र तृप्त नहीं हुए। यह तो दारुण अतृति, अनन्त पिपासा की बात है ! तब फिर मिलन में मुख कहाँ ?

परन्तु प्रेमिक यदि रूप का चाजुष प्रत्यद्य न करके, प्रिय-पदार्थ को दूर रखकर, मानसच्छ से उस रूप को ही 'निहारि-निहारि लाख युग घरि' घ्यान करता है, तब फिर वह अतृति नहीं आती, विमल शान्ति और परिपूर्ण प्रीति से हृदय और मन भर जाता है। विरह में आवेग नहीं है, आकांचा नहीं है, सम्भोग नहीं है, उत्कर्ण्डा नहीं है, आशा और निराशा के घात-प्रतिघात से हृदय रूपी समुद्र में उर्मिमाला की कीड़ा तथा उत्थान-पतन नहीं होता। यह अचल और प्रशान्त विशाल सागर के समान, निवात निष्कम्प प्रदीप के समान, सर्व्यसहा, मगवती वसुन्धरा के समान स्थिर, धीर और गम्भीर है।

यहाँ उस विरह की चर्चा नहीं की जा रही है जो दिन-दोपहर के लिए प्रियजन से मुलाक़ात न होने पर ही अधीरता आजाती है। उस ज्ञिक अदर्शन को, उस 'पल में प्रलय' को मैं विरह नहीं कहता हूँ। प्रतीची के एक श्रेष्ट किव ने—'Lovers' absent hours More tedious than the dial eitht score times. O weary reckoning!' 'For in a minute there are many days' आदि कहकर उस ज्ञिक वियोग को बढ़ाया बहुत है। परन्तु फिर भी मैं उसे विरह नहीं मानता हूँ। कुनेर के किक्कर यक्त के वर्ष-भोग्य विच्छेद को भी विरह कहकर इस विराट् अनुभूति की अवमानना न कलँगा। इस श्रेगी के विच्छेद के सम्बन्ध में आलङ्कारिको ने अलवता एक वहुत बड़ी वात कही है। वह यह है—"न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमाप्रुयात्" अर्थात् वियोग के विना सम्भोग पुष्टि को नहीं प्राप्त होता। विद्वमचन्द्र ने भी कहा है कि 'प्रेम का परिपाक वियोग में होता है।' किन्तु उस चेत्र में मिलन की आशा हृद्य में सजीवता का सब्बार करती है। जिस विरह में सिलन की आशा नहीं है, जिस विरह में जीवन-पर्य्यन्त प्रियजन का दुर्शन मिलने की सम्भावना नहीं रहती, उसी को विरह कहता हूँ। वह विरह योगी की समाधि के समान शान्ति, प्रीति तथा पवित्रता से परिपूर्ण है। देह के समस्त सम्बन्धों को काटकर श्रौर समस्त इन्द्रियों का निरोध करके प्रिया का ध्यान करते-करते समस्त चराचर-जगत् तनमय हो उठता है, श्रीतर श्रोर वाहर वही विश्व-ज्यापिनी प्रेसमयी देशकाल से परे होकर अनन्त के साथ मिल जाती है। इसके समन्त मिलन का सुख कितनी नाचीज है! साढ़े तीन हाथ के परिमाण की देव-प्रतिमा की उपासना करने से निस्न कोटि के साधक का उपकार भले ही लिचत हो सके ; परन्तु उच कोटि के साधक को तो विश्वरूप का दर्शन मिले बिना सुख मिल ही नहीं सकता। जा बात ब्रह्मतत्त्व में है, वही प्रेमतत्त्व मे भी है।

एक वात और है। मिलन में स्थूल और सूद्म तथा आलोक और अन्धकार दोनों ही रहते हैं। उस दशा में प्रिया के रूप-गुण पर मुन्ध होते अवश्य हैं, किन्तु मनुष्यमात्र ही गुण-देष से जड़ित रहता है परन्तु उसमें जो कुछ दोष रहता है, वह 'गुण के सन्निपात में छिपता नहीं, कविगण चाहे कितनी ही छन्द-रचना क्यों न करे ? इसी से आलोक में छाया आ-पड़ती है, पूर्ण चन्द्रमा में कालिमा की रेखा परिलक्तित होती है, प्रेमप्रतिमा भी खरडित-जान पड़ती है, जिसके कारण प्रकृत उपासना की अङ्गहानि होती है। कदाचित् चिएक मान-अभिमान, विराग-विद्वेष के काले मेघ से हृद्य-रूपी आकाश की अध्रता मलिन हो जाती है, चित्त शुद्धि के अभाव से आराध्य देवता के साथ अखरड योग नहीं संस्थापित होता। परन्तु जिस समय प्रेम का आस्पद दूर रहता है, दृष्टि के समन्न नहीं उपिथत रहता, उस समय थोड़ा-बहुत जा श्रॅंधेरा रहता है, वह भी दूर हो जाता है, जो कुछ स्थूलहोता है, वह जाता रहता है, श्रादर्श-ज्ये।ति तथा आदर्श प्रीति से हृदय-रूपी कमल मुकुलित होता है, ज्योतिर्मयी की ज्योति से चिदाकाश अलोकित होता है, विश्व मधुमय हो उठता है। उस समय वह प्रमास्पद ही मनुष्य के समरत ध्यान एवं ज्ञान का एक-मात्र आधार बन बैठता है, उसके पहले के मान-अपमान की, उसकी जरा-जरा सी बातों की, एकाय-मन से वह चिन्तन किया करता है।

िकसी किव ने एक बहुत ही भावपूर्ण पद्य लिखा है। उसका तात्पर्ध्य है "बहुत दिनों के बाद तुम्हें पा सका, इससे केवल ताकता ही रह गया।" क्या ही अच्छी बात है। पाजाना बड़ी उत्तम वात है। परन्तु इस पा जाने का फल क्या हुआ? क्या केवल अन्तश्रतु और विह्श्रतु को भर-भरकर ताकते ही ताकते इस 'पा जाने'—इस 'मिलन'—का पर्ध्यवसान होता है? ताकते-ताकते नेत्रों में विजली चमकती, विलीन होती और फिर चमकने लगती है, हृद्य रूपी तट पर तरक्ने उठती रहती हैं और प्रेम-रूपी सागर में ज्वार दिखाई पड़ता है। विमल प्रणय का निर्भर काम के रूप में परिणत होता है, सम्भोग के कर्दम से प्रीति का निर्भर गंदा हो जाता है, अनुराग के मलयमारुत से आवेश की लाँगड़ी आँधी की सृष्टि होती है। उस दशा में अनन्त सान्त हो जाता है, अनक्न साक्न हो जाता है और प्रेम काम में इव जाता है। छि: क्या वह प्रेम है? वह तो रूप की तृष्णा है, काम की लोलुपता है! उसकी अधिष्ठात्री देवी रित या (Venus) बीनस है देह-द्वयार्द्ध घटित रचना हर-गौरी नहीं हैं।

इसी से तो कहता हूँ कि मिलन में सुख नहीं है, शान्ति नहीं है, माधुर्य्य नहीं है। धैर्य्य-स्थैर्य गाम्भीर्य्य एवं श्रोदार्य्य कुछ भी नहीं है। विरह ही प्रेमिक की यथार्थ कामना की वस्तु है। हम सूच्मदर्शी प्राचीन किव की हाँ में हाँ मिलाकर यह कह सकते हैं—

सङ्गमविरह विकल्पे वरमपि विरहो न सङ्गमस्तस्याः। सङ्गे सैव तथैका त्रिसुवनमपि तन्मयं विरहे॥

#### ७-पान

#### प्रवतत्त्व

पान भारतवर्ष में कितने काल से है ? इस आकस्मिक प्रश्न का समुचित उत्तर देने के लिए यूनान का इतिहास खोजना पड़ेगा। वात यह है कि यूनान ही प्राचीन सभ्यता की जनमभूमि है। सम्भव है कि कुछ लोग दम्भ के साथ यह कह बैठें कि प्राच्य जगत् के भारतवर्ष, चीन, मिस्र आदि देशों में ही पहले-पहल मानव-सभ्यता का अभ्युद्य हुआ है। परन्तु इस श्रन्य-विश्वास की कोई भित्ति नहीं है। श्रार्थ्यजाति का श्रादिम निवास यारपखण्ड मे बाल्टिक सागर के तटपर या उसके आस-पास के किसी अन्य स्थान पर था, यह बात अभ्रान्त सत्य है। दूसरो की बात तो जाने दीजिए, जाह्मग्राकुल-तिलक बालगङ्गाधर तक इसी श्रोर मुके है। इस कारण सभ्यता का विकास सबसे पहले पश्चिम में ही हुआ है, इस सारतत्त्व के। अनार्थ्यों के अतिरिक्त और कोई भी अस्वीकार न करेगा। इस दशा में पान की जन्म-कथा के सम्बन्ध में विचार करते समय प्राचीन सभ्यता के केन्द्रस्थल यूनान देश की भाषा तथा इतिहास का अनुसन्धान करके देखना आवश्यक है, यह बात क्या बार-बार कहनी पड़ेगी।

इस अनुसन्धान-कार्य्य मे प्रवृत्त होते समय लेखक के मार्ग में जरा-सी वाधा पड़ जाती है। यह वाधा है प्रीक भाषा की पूर्ण अज्ञता। परन्तु तत्त्वानुसन्धान के क्षेत्र मे इससे कोई विशेष हानि नहीं हो सकती। यह बात तो सभी को ज्ञात है कि भाषा-तत्त्व पर विचार करते समय आरम्भ मे भाषा पर अधिकार होना आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र मे अभिधान ही हमारा सब से बढ़कर सहायक है। शब्दों का चुनाब अभिधान की सहायता से बड़ी आसानी और सुन्दरता के साथ हो जाता है। श्रेष्टजनों के द्वारा प्रदर्शित किये हुए इस सुगम मार्ग का अनुसरण करके मै जिस सिद्धान्त पर उपनीत हुआ हूँ उसे पाठक-समाज मे टपस्थित करता हूँ।

श्रीक भाषा मे, पैनिक (Panic) शब्द देखा जता है। इस शब्द का अर्थ है "अकारण-आतङ्क"। जिस प्रकार वैष्णव-धर्म में अहेतुकी अर्थात् अकारण प्रीति है, ठीक उसी तरह एक अहेतुकी भीति भी है। दिनमान का समस्त केलाहल स्तद्ध होने पर अर्द्धरात्रि मे शयन-गृह मे प्रदीप के निर्वाण लाभ करने पर उस सूचीभेद्य अन्धकार मे जब केवल ज्ञान-चन्न ही उन्मीलित रहता है, उस समय सभी लोग उस अहेतुकी सत्ता का अनुभव करते है। यह अनुभूति ही श्रीक भाषा मे पैनिक नाम से विख्यात है। देशीभाषा मे इसे हम 'भूत-का-भय' कह सकते हैं। यहाँ शब्द के अर्थ का विचार करने में निरर्थक बागाडम्बर न रचकर केवल यही बात एकाममाव से देखनी चाहिए कि इस शब्द से हम कौन-सा ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कर सकते हैं। वास्तव में शब्दार्थ सममने के लिए ही अधिक प्रयत्न करने में निरर्थक समय नष्ट करना ठीक नहीं है। केवल एक शब्द को अवलम्बन करके भूरि-भूरि ऐतिहासिक तथ्यो का आविष्कार करना ही आधुनिक गवेषणा-प्रणाली (Modern method) का उद्देश्य है।

अर्थात् में एक कहावत है कि History repeats itself अर्थात् इतिहास स्वयं अपनी पुनरावृत्ति करता है। इस प्रीक-पैनिक शब्द से यह अच्छी तरह से समभ में आजाता है कि वर्तमान युग में हम लोगों में जो पाणातक्क (पान खाने से नफरत) देखने में आता है, आज से बहुत समय पहले इसी तरह का एक पाणातक्क यूनान देश में भी देखने में आया था। इस पैनिक शब्द का प्रादुर्भाव उसी का परिणाम है। बहुत सम्भव है कि उसी समय से पश्चिम में पान खाने की प्रथा उठ गई हो। हम भी क्या इस सुयोग में पश्चिम की सुसभ्य जातियों का अनुसरण नहीं कर सकेंगे? कालक्रम से इस पैनिक शब्द का अर्थ व्यापक होता गया और यह हर प्रकार के अमुलक आतक्कों का वोध कराने के लिए व्यवहृत होने लगा। अर्थ की इस प्रकार की व्याप्ति (Extension) भाषातत्त्व में एक मोटी बात है।

श्राइये, श्रव इस बात पर जरा विशेष रूप से विचार करे। यूनान में जिस समय पान का श्रातङ्क उत्पन्न हुआ था, उस समय वहाँ पान खाने की प्रथा विद्यमान थी, यह बात तो स्वतःसिद्ध है। यूनानी भाषा के Pantheon, Paneratium, Panathenaic आदि शब्दों से भी इस बात का प्रत्यच्च प्रमाण मिलता है। इन सव बातों से यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है कि पान ग्रीक भाषा के "पैन" शब्द का अपअश है। Pancreatic Juice चिकित्सा-विज्ञान में एक बहुत ही महत्त्व की बस्तु है। इसकी भी उत्पत्ति इस पान से ही हुई है। यही कारण है कि पाकस्थली में पड़े हुए भोजन के सरलतापूर्वक पचाने के लिए भोजन के उपरान्त पान खाने की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से Pancreatic Juice श्रिकता है।

किसी-किसी का कहना है कि यूनान के निवासियों में पैन (Pan) नामक एक वनचर देवयोनि थी, उसी के नाम के आधार पर पैनिक (Panic) शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसीलिए एक कहावत है कि "अल्पविद्या भयङ्करी" अर्थात थोड़ी विद्या भयङ्कर होती है। ये पल्लवमाही पिएडत यह नहीं जानते कि उक्त पैन (Pan) देव आरम्भ मे पान के अधिष्ठाता देव थे और जिस वन मे वे निवास करते थे, वह व्याम आदि हिंसक जन्तुओं से सङ्कल कएटकाकीर्ण वन नहीं था, विकि पान का वरज (पनवारी) था। जो कल्पनाकुशल, सौन्दर्य-

प्रिय श्रीक-जाति प्रकृति के प्रत्येक वृत्त और लता में, प्रत्येक पुष्प में देवता का सक्चार देखती थीं, उस जाति के ही लोग किवित्वरस से अभिषिक्त प्रेमिक-प्रेमिका के रसमय आलाप के नित्य सहचर पान की ही बारी आने पर इस भाव का भूल गई थी; क्या यह सम्भव है कि कमशः श्रीक जाति का मन जब विस्तृत हो गया तब पैन अर्थात् रोमीय फनस् इस पान-पत्र से लेकर समस्न उद्भिद् प्रकृति के देवता हो पड़े। पर पल्लवशाही पिएडतो का केवल इतना ही ज्ञान है कि 'पैन वन के देवता हैं"!

इन बातों से यह तो प्रमाणित हो गया कि पान कहाँ था। अब विचार इस बात का करना है कि इस मधुर पान को भारतवर्ष मे कौन ले आया।

यह बात सर्वसम्मत है कि प्राचीनकाल मे फिनीशीय जाति व्यापार में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। वाणिज्य अर्थात् व्यापार के ही बल पर अपना निर्वाह करनेवाली इस जाति के नाम से ही संस्कृत के विणक (वाणिज) आपण, विपणि, पण, पण्य, आदि वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत मे इस प्रकार विदेश से आये हुए शब्दो का अभाव नहीं है, इसे वैयाकरण स्वीकार करते हैं। उच्चारण की विषमता से फिणीक विणक हो गया है। इसी फिणीशीय जाति से ही यूनानियो तथा भारतवासियों ने वर्णमाला तथा सख्या आदि के लिखने का ढंग सीखा है, इस बात के। बढ़-बड़े विद्वान् कह गये हैं। यूनान और भारतवर्ष, इन दोनों ही देशों के साथ इस जाति का व्यापारिक सम्बन्ध था। इसी से यह स्थिर होता है कि यही जाति पहले-पहल यूनान से भारत में पान ले आयी थी। सम्भव है कि यूनान मे पाणातङ्क (Panic) आरम्भ होने पर दूसरे देशों मे पान के भेज देने की व्यवस्था की गई हो।

वेद मे पिए नाम से इस जाति का उल्लेख किया गया है। च्चार्यों को चल्न स्वर अधिक पसन्द था, इसलिए फिनीशियन या प्यूनिक (Punic) शब्द पिण हो गया। इस 'पिण शब्द से ही पाण शब्द बना है। बाद का पौराणिककाल मे जब लागां का वैदिक काल के आचार और रीतियाँ भूल गयी, तब, वास्तविक व्युत्पत्ति के स्मृति-पट पर से लुप्त हो जाने के कारण, एक नयी व्युत्पत्ति बन गयी, इस व्युत्पत्ति के ऋनुसार पर्ण शब्द से पाए की निष्पत्ति हुई है। तात्पर्य्य यह है कि विशुद्ध विदेशी शब्द 'पाए" के। संस्कृत करके पर्ण शब्द का ञ्चाविष्कार किया गया। पुत्र, अ्रप्तुर त्रादि राव्दों की भी च्युत्पत्ति के समय ऐसी ही बात हुई है। विदेश से लाये जाने के कारण गोभी और शलगम के समान पान से भी कितने ही शुद्धाचारी ब्राह्मण तथा ब्रह्मचर्यव्रत-धारिणी विधवाएँ आज तक परहेज करती हैं। कुछ दिनों तक विदेश से मँगाने के बाद उद्यमशील व्यापारियों ने इस देश में ही इसकी खेती करना आरम्भ कर दिया। इसमे सन्देह नहीं कि गङ्गा के किनारे-

किनारे व्यापारिक केन्द्रों में ही इसकी खेती आरम्भ हुई थी और आज भी ऐसे ही स्थलों में उत्तम श्रेणी का पान पाया जाता है।

पान का जो कार-बार करता है, उसे लोग 'बार्ड्' या वरई कहते हैं। अनुमान होता है कि स्मरणातीत काल में एक सम्प्रदाय के लोग यूनान देश के Pherae नामक स्थान से भारतवर्ष में आये। ये सब पहले भारतवासियों के साथ पान का व्यापार करने के विचार से आये थे। परन्तु धीरे-धीरे ये यहीं पर वस गये और यहाँ की भूमि में पान उपजाने लगे। ठीक इसी तरह आज दिन कितने ही हिन्दू व्यापारी अफ़्रीका और अमरीका में स्थामी रूप से बसते जा रहे हैं। अस्तु, अपने देश के नाम पर ही यह जाति बार्ड् (बर्ड ) के नाम से अभिहित हुई है। इस जाति के लोगों की बाड़ी भी, जहाँ ये पान की खेती करते हैं, 'बरेज' कहलाती है। हिन्दू-समाज की स्वभावसिद्ध-सङ्कीर्णता के दोष से यह विदेश से आयी हुई जाति शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के समान हिन्दू-समाज में भली-भाँति मिल नहीं सकी।

पान का एक दूसरा नाम ताम्बूल है और उसका कारबार करनेवालो का एक सम्प्रदाय तमोली या तम्बोली नाम से अभिहित है। ताम्बूल इस्ताम्बूल (Stambul) से आया था इसिलए इसका ऐसा नामकरण हुआ है या प्राचीन ताम्रलिप्ति एवं वर्तमान तमलुक में पहले-पहल इसका कार-बार करनेवाले

वसे थें, अथवा द्तिए भारत की 'तामिल' जाति के साथ इसका कोई सम्वन्ध है, इन सब जटिल प्रश्नों के सम्बन्ध में समयाभाव के कारण किसी स्थिर सिद्धान्त पर उपनीत ही नहीं हो पाया हूँ। अनुमान से पहलेवाला सिद्धान्त ही सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इस्तावूल के निवासी सदा से ही शौक़ीन रहे हैं।

यह अनुमान यदि सत्य माना जाय तो वाजार मे जो डामरू पान के नाम से विकता है, सम्भवतः वही इस्तान्यूल से लाया गया है। मुसलमान भाई धैर्य रक्खेगे। एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न देशों से आना मानव इतिहास मे कोई आश्चर्यजनक घटना नही है। इंग्लैंड तथा भारतवर्ष मे ईसाई-धर्म का आगमन अँगरेजी-भाषा मे लेटिन शब्दों का सम्मिश्रण आदि ऐतिहासिक उदाहरणों का अभाव नहीं है।

#### भाषा-तन्व

श्रव भाषातत्त्व की दृष्टि से भी इस सम्वन्ध में जरा-सा विचार करना श्रावश्यक है। यह शब्द वास्तव में 'पान' है या 'पाग्।' इसमें कुछ मतमेद की सम्भावना है। पहले इस वात का उन्नेख किया जा चुका है कि यह शब्द वैदिक भाषा के 'पिग्।' शब्द से सिद्ध हुआ है। परन्तु यत्र-तत्र (हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में प्राय: सर्वत्र) इसे 'पान' कहा करते हैं। इस दन्त्य 'नकार के प्रयोग करने का कदाचित् यह भी कारण है कि पान दांतों से चबाया जाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी सिद्धान्त थिर किया है कि जल खाने के बांद ही पान खाना होता है, इसलिए लच्चणावृत्ति के द्वारा पान शब्द का अर्थ ताम्बूल होता है। परन्तु उक्त वैदिक भाषा के अनुसार 'पिण' शब्द से 'पाण' की निष्पत्ति होने के कारण इस शब्द से मूर्द्धन्य एकार को कोई हटा ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा को यदि छोड़ भी दें तो लौकिक भाषा के ज्याकरण के मत से भी पर्ण शब्द का अपअशं 'पाण' होता है। \*

श्रस्तु, इस विचार से भी ज्ञात होता है कि मूर्द्धन्य 'एकार' का प्रयोग युक्तिसज़त है। परन्तु सन्भव है कि कोई तर्कशील व्यक्ति व्याकरण का सूत्र उद्धृत करके यह कह बैठे कि अपभ्रंश होने पर जब रेफ का श्रभाव होगया, तब एत्विवधान की तो गुंजाइश ही नहीं रह गई। क्योंकि 'निमित्तस्यापाये नैमित्तिकस्याप्यायो भवति'। श्रर्थात् 'जिसको निमित्त मानकर कोई कार्य्य होता है, उसका श्रभाव हो जाने पर उस नैमित्तिक कार्य्य का भी श्रभाव हो जाता है। परन्तु यह बात विज्ञान-सन्भत नहीं है।

<sup>ै</sup>पाण यानी पान अन्य समस्त पर्थीं में श्रेष्ठ होता है अतएव इस अकेले ने ही पूरे नाम पर अधिकार कर रक्खा है। जिस तरह सम्बन्धियों में जिनके साथ और सब की अपेक्षा अन्तरङ्ग सम्पर्क होता है, वही सम्बन्धी Par excellence अर्थात् सब से अच्छा बन बैठता है। रघुवंश के सिंह से इमीलिए 'पम्बन्धिनों में प्रणयम्' कहकर दिलीप ने दोहाई दी थी, इति सुधीभिविंभाल्यम्।

पहले जो स्थान द्वीप था, श्रब उसमें द्वीप के लक्त्यों का श्रमाव होजाने पर भी उसके द्वीप नाम का अभाव नहीं होता। उदाहरणार्थ जम्बूद्वीप एवं अयद्वीप का उल्लेख किया जा सकता है। मनोविज्ञान श्रौर शरीर-विज्ञान के श्राधार पर भी जव किसी अङ्ग का अभाव हो जाता है तो उस अङ्ग की श्रनुभूति का श्रभाव नही होता। मनोविज्ञान के एक प्रन्थ मैने पढ़ा है कि एक सैनिक के पैर का श्रॅगूठा कट गया था, किन्तु फिर भी कभी-कभी उस श्रॅग्ठे के स्थान पर वहुत ज्यादा खुजलाहट मालूम पड़ा करती थी। जीवित भापा में भी सजीव शरीर के अनुसार स्नायुमण्डल वर्तमान है। अङ्ग के कट जाने पर भी इस स्नायुमण्डल का व्यापार वरावर होता रहता है। इस प्रकार रेफ का अभाव होने पर भी इस शब्द के एतव का भी स्त्रभाव हो जायगा, यह कहना उचित ,युक्ति नही है। विल्क इस प्रकार के वर्णविलास से व्युत्पत्ति के ज्ञान मे सहायता मिलती है। 'पाएए और 'पान इन दोनों के प्रभेद के लिए भी इसका प्रयोजन है।

#### विज्ञान

अब व्याकरण की चख़चख़ छोड़कर इस देशव्यापी आतङ्क के निदान का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिये। पान मे किस तरह और किस कारण से कीड़ा लग गया? कच्चे बाँस मे घुन लग जाने की बात तो ज्ञात है। परन्तु पान मे कीड़ा लगने की वात तो बड़े विस्मय की है। कोंहड़ा, मूली, श्रीर वैगन श्रादि में कीड़े लग जाते ते। कोई बात नहीं थी। हग साहेव के बाजार से 'मटन' लाकर खा लेने से ही काम चल जाता। हमारे छुटपन में एक वार सछली में कीड़े पड़े थे। मुक्ते जरा-जरा याद आता है। परन्तु उस समय किसी-किसी ने चौमासा किया था श्रौर किसी-किसी ने बहुत ही सुविवेचना के साथ मत्स्य का परित्याग करके उसके खान में मांस खाकर ही 'कथमपि परित्यागदु:खं विषेहें अर्थात् किसी प्रकार परित्याग का दु:ख सहन कर लिया। रंगपुर की तराई में पके त्राम मे की है देखने में जाते हैं। परन्तु इससे कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि उस श्रोर कटहल श्रधिकता से होता है। परन्तु पान में कीड़े, यह तो असहा है, अकथ्य है, श्रवाड्मनसगोचर है! होगा, वैज्ञानिक तत्त्व का निर्णय करते समय निरर्थक प्रलापपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने से कोई लाभ' नहीं है।

किसी-किसी वैज्ञानिक का कथन है कि हेली के घूमकेतु का जब पृथिवी के साथ सङ्घर्ष हुआ था, तब बहुत ही अधिक मात्रा में उल्कापात हुआ था। परन्तु बहुत प्रयत्न करके भी वे लोग उस उल्कापिंड का ध्वंसावशेष जल, खल या अन्तरिच में नहीं पासके। क्या यह सम्भव नहीं है कि उस उल्का-समृह के सूच्म अगु पान के वरज यानी पनवारी में गिरे हों और वे अण्डाकार अगु भादों की प्रचरड घूप में फूटकर कीड़ों के रूप

में दिखाई पड़ने लगे हों। एक समाचार-पत्र के प्रेषक ने नील, पीत और हरिद्रा आदि बिभिन्न रंग के कीड़े स्वयं अपनी आँखों से देखे हैं। इन्द्रधनुष ने ही चूर-चूर होकर इस तरह का वर्णवैचित्रय घटित किया है, यह कौन जान सकता है? जो लोग आकाशतत्त्व के ज्ञाता हैं, वे ही इन सब (Hypothesis) अनुमानो की सत्यता के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह की सम्भव है कि भारतवर्ष से बाहर, नीलनद के तट पर या दिच्च अमरीका के वन-प्रदेश में कही ऐसा व्यापार संघटित हुआ हो, जिसके फल-स्वरूप यह गड़वड़ी हुई हो। क्योंकि आजकल के एक वैज्ञानिक ने बहुत गवेषणा करके और वहुत से नवाविष्कृत यन्त्रों की सहायता से यह प्रमाणित किया है कि भारतवर्ष की अतिष्ठि और अनाष्ट्रिट का कारण दिच्च अमरीका के वन-प्रदेश में निहित है। "अपरं कि भविष्यति ?"

पान के कीड़ों का निदान निर्णय करने के लिए अभी कुछ समय अपेदित है। किन्तु रायबहादुर श्रीयुत चुन्नीलाल वसु ने समाचार-पत्र में यह घोषणा कर दी है कि अगुवीचण यन्त्र की सहायता से उन्हें पान मे कोई कीड़ा नहीं दिखाई पड़ा, यद्यपि कितने ही लोग सादी आँखों से ही कीड़ा को देख रह हैं और वैज्ञानिकप्रवर गैलिलियों के स्वर में स्वर मिलाकर कह रहे हैं—"Still it moves"! इस समय भी यह चल रही है। रायबहादुर की भविष्यवाणी यदि सत्य निकली, तो मैं कहता

हूँ कि चुन्नी बाबू के मुँह में फूल-चन्दन—राम-राम—पान-सुपारी पड़े। आतङ्क निग्रह करके वे हिन्दू-समाज के धन्यवाद के पात्र हो गये हैं। अब बात इतनी ही रह गई कि मुमल्मान-समाज से भी कोई ख़ैर खाँ हकीम मुश्किल-आसान कर देते, तो सोने में सोहागा मिल जाता, या यों किहये कि पान मे चूना और खैर समान हो जाता। इस प्रकार बँगला माता की दोनों ही सन्तानें माता के दोनों गालों मे चबाया हुआ पान खाकर धन्य हो जातीं ।

जो भी हों, यह हलचल यदि अधिक समय तक जारी रहीं तो बंगालियों का धर्म-कर्म, बंगालियों का सामाजिक जीवन और बगालियों का साहित्य सब रसातल को चला जायगा, बंगालियों के उन्नति-रूपी बृत्त में कीड़े लग जायँगे। यह हलचल यदि शान्त न होगई तो फिर बंगालियों की बैठक में पान-तम्बाकू और पर-निन्दा का अनुपान न चल सकेगा, बङ्गालियों की गृहस्वामिनियाँ स्वामी के वशीकरण के अभिप्राय से पान के साथ जड़ न खिला पावेगी, बगाली वीर अब पान में चूना कम हो जाने पर अन्दर के समराङ्गण में कुरुत्तेत्र का-सा कार्ण्ड नहीं मचा पावेगे। विवाह के समय खियाँ सूखा आँवला पीस-कर बगाली वर के गालों में पान के साथ मोहर नहीं कर पावेगी। यहाँ तक कि श्रीसत्यनारायण की कथा के समय भी

<sup>&#</sup>x27;अन्तिम वात से कोई हिन्दू-मुसल्मानों के भातृभाव का आमाम पाकर आर्ताद्भत तो न हो वर्डेंगे ?

देवता को पान के बीड़े न चढ़ाये जायँगे। वैद्यजी पान के रस में दवा देने की न व्यवस्था कर सकेगे और न ब्राह्मणभोजन के पश्चात् रजतखरड-दित्तणा के साथ पान दिखाई पड़ेगा। चपरासी साहब का पान खाने के लिए चवन्नी बख़शीस भी न मिलेगी!

श्रव रह गई बात काव्य-साहित्य की। कम-से-कम काव्य की दृष्टि से विचार करने पर तो पान में कीड़ों का लग जाना श्रच्छा ही हुआ, क्योंकि कवियों को एक नयी उपमा तो मिख गयी। श्राज तक यही साधारण व्यवस्था थी कि चन्द्रमा में कलड़ है, वसन्त-वायु में गरल है, कुसुम में करटक है; युवती के मुख में झण है, और रमणी के हृद्य में कपट है। श्रव पान में कीड़ा भी होगया। इस तरह संसार में सर्वाङ्ग-सुन्दर कोई भी वस्तु न रह गई। परन्तु यह नयी उपमा आरम्भ में मनोरम और परिणाम में विषम है। में तो दिव्यदृष्टि से यह देख रहा हूँ कि ताम्बूल-रस के अभाव से शीघ्र ही भारतीयों के जीवन और उनके साहित्य में काव्य-रस का अत्यन्त अभाव हो जायगा। क्या साहित्यपरिषद् के विज्ञान-पिपासु सभापित महोद्य तथा सभासद महानुभावों ने यह सर्वनाश की बात एक बार सोचकर देखी है?

पहले ही देखिये, कलकत्ते की गली-गली में जो पखहीन परियाँ मीठे पान के बीड़े के साथ ही साथ मीठी-मीठी वातें भी बेचा करती थीं, उनका दर्शन ही दुर्लम होगया है। हाय! अब हम 'काव्य की उपेदिता' ताम्बूलकरङ्कवाहिनी पत्रलेखा के सुलभ संस्करणों के। न देख पावेंगे। स्नी-स्वाधीनता के उन ज्वलन्त चित्रों के। न देख पाने के कारण समाज-सुधार एवं धर्म-सुधार की श्रोर हमारा उस तरह का निस्तवार्थ अनुराग श्रोर उत्साह नहीं उत्पन्न होगा। (Aesthetic culture) सौन्दर्य-चर्चा का ऐसा सुगम मार्ग, ऐसा सुलभ सहायक, फिर न मिल सकेगा। हाय, इंग्लिशमैन' श्रौर 'प्रवासी' पत्र के तीत्र श्रान्दोलन से जो कार्य नहीं सिद्ध हो सके, उसे एक जरा से कीड़े ने श्रपनी करामात के बल पर निष्पन्न कर दिया।

"श्रथवा मृदु वस्तु हिंसितुं मृदुनैवारभते प्रजान्तकः।"

कोमल वस्तु की हिंसा के लिए अन्तक कोमल वस्तु का ही उपयोग करता है। पानवालियों के संहार के लिए 'इंग्लिशमैन का वज्र और 'प्रवासी' का कोड़ा काम न दे सका, किन्तु एक जरा से कीड़े ने अनर्थ उत्पन्न कर दिया।

श्रव दुरन्त शिशु को सुलाने के लिए बुश्रा श्रौर मौसी पान के बीड़ों से गाल फुला-फुलाकर लोरियाँ गाने न श्राया करेगी। इससे नयी भाताओं (श्रर्थात् नव-प्रसूता क्षियो) को काव्यचर्चा एवं प्रणय-चर्चा का श्रवसर ही न मिल सकेगा। (क्योंकि बचा सोवेगा ही नहीं) श्रॅगरेजी-नवीस कवि श्रव भारतीय झी के रूप-वर्णन में 'तम्बाकू श्रौर ताम्बूल के रस से श्रोष्ठों की रॅंगे, कहकर पाठकों के समन्न उपिथत करके श्रसर न जमा सकेगे। पान की बहार उठ जाने पर प्रेमिक भी पहले की तरह श्रपनी प्रेमिका का मुँह पकड़कर—"प्रियतमे, तुम्हारी छित देखकर हँसी आती है। तुम्हारा चित्रुक क्या है रक्तवर्ण की गङ्गानदी है।" ऐसा कह कर उसे प्यार न कर सकेंगे। हम लोग भी विलास-भवन में उस पान के साथ ही हृदय का विनिमय न देख पावेगे। नवविवाहित वर-बधू भी अपनी दाम्पत्य-लीला में उस तरह की छीना-भपटी, उस तरह मधुमय पान के रंग से अतिरक्षित अधरामृत का पान न कर सकेंगे। कालेज से लौट कर घर आने पर फिर उस तरह पान का डिव्बा सामने रक्खे हुए कत्थे-चूने के रंग से रिक्षताङ्गुलि, ताम्बूलरस से रिक्षताधरा न्यप्रोधपरिमण्डलां कुटिमासीनां स्रस्तवसना मनोहारिणी रमणी-मूर्ति न देख पावेगे। (पतन और मूच्छी)

### **--**श्रॅगरेजी भाषा श्रीर साहित्य

दार्शनिक-प्रवर ड्यूगैल्ड स्टुअर्ट ने अपनी प्रगाढ़ गनेषणा के वल पर एक विचित्र सिद्धान्त स्थिर किया है। वह सिद्धान्त यह है-कि पलासी-युद्ध के वाद Pax Britannica की वदौलत जब भारतवर्ष श्रद्धरण शान्ति-रस से श्रभिषिक्त था, उसी समय कुछ वैठे-ठाले त्राह्मणों ने मिलकर संस्कृत भाषा की सृष्टि की। इस तरह की अत्यधिक दुर्वोध-भाषा का आविर्भाव राजनीति के किसी न किसी गृह उद्देश्य से किया गया होगा, ऐसा अनुसान करना भी कदाचित् असङ्गत न होगा। इसके विरुद्ध श्रॅंगरेजी भाषा संस्कृत के समान अविचीन या 'भुँइफोड़' भाषा नहीं है, यह वहुत ही प्राचीन है। जो लागभुक्त-भागी हैं, उनका कथन है कि इसके श्रादि-श्रन्त का पता नहीं चलता। साथ ही यह भाषा सजीव भी है, जिसे अँगरेजी में कहते हैं 'living and kicking' तड़ाक-फड़ाक चलती-फिरती है। हिन्, ग्रीक और लैटिन के समान यह वासी मुर्ना भी नहीं है। वहुत कुछ छान-त्रीन करने के वाद इस भाषा के क्रम-विकाश के सम्बन्ध मे मै जो कुछ जान पाया हूँ, वह निवेदन कर रहा हूँ। श्राप लोग सावधान होकर सुनें।

यह वात तो सभी लोग जानते हैं कि हृदय का भाव गुप्त रखने के लिए ही भाषा की उत्पत्ति हुई है ('Language was given to man to conceal his thoughts')। इससे ज्ञात हुआ कि सत्य-युग के सरलप्रकृति के लोगों को इस तरह की आवश्यकता नही थी, इसलिए पहले भाषा की सृष्टि नहीं हुई। कारण के विना कार्य्य की उत्पत्ति ही नहीं होती, यह दर्शनशास्त्र की एक साधारण सी वात है।

त्रेता-युग मे किष्किन्ध्या मे श्रॅंगरेजी भाषा का सूत्रपात हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि आनन्द मे अधीर होने पर पूर्व-पुरुषों की 'हिप-हिप', 'हुप-हुप' ध्वनि आदिम संस्कार के कारण लोगो के मुँह से ज्ञाज भी अपने आप निकल आती है। डारविन के सिद्धःन्तों का अनुशीलन करके ही आप इस रहस्य को हृद्यङ्गम कर सकेगे। वाद को वड़ी खून-ख़रावी और मार-काट के बाद लङ्का विजय करके यह वीर-जाति 'सात-समुद्र तेरह नदी' पार हुई श्रौर उत्तर-मेरु के समीपवाले प्रदेशों मे क्रमशः छिटक गई। तब वहाँ की तुषार-राशि मे यह भाषा जमने लगी। समयं पाकर इस अखिर प्रकृति की 'वुमकड़' जाति ने खेत द्वीप मे अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। वहाँ की भूमि श्रौर जल-वायु के प्रभाव से भाषा भी खूव जोरदार हा उठी। परन्तु पहले-पहल व्याकरण का चन्धन बहुत कठिन होने के कारण प्रतिभाशाली लेखको को तरह-तरह की असुविधायें होने लगीं। उनमे से अधिकांश ने और कोई

उपाय न देखकर फ़ेंच और लैटिन आदि भाषाओं की शरण ली। हमारे देश में भी अपने देश और जाित की भाषा का परित्याग करके विदेशी भाषा का आश्रय प्रहण करना विद्यार्थी-समाज और विद्वत्-समाज की प्रथा प्रचितत है। अस्तु, आगे चलकर व्याकरण के नियमों के बहुत कुछ ढीले पड़ जाने पर भाषा की उन्नति वड़े प्रवल वेग से हुई। आजकल भारतीय भाषाओं, वँगला तथा हिन्दी आदि में भी इस तरह के शुभ लच्ण देखने में आये हैं, उन्हें देखकर हृद्य में आशा का सक्चार होता है कि शीब ही हमारा साहित्य भी 'उन्मत्त केशरी' के समान 'बहुवलधारी' होकर गगनभेदी नाद करके अपनी कीित की पताका उड़ाने में समर्थ होगा।

वँगला साहित्य के इतिहासकार रायवहादुर डाक्टर दीनेशचन्द्र सेन तथा हिन्दी-साहित्य के कर्णधार रायवहादुर वावू श्यामसुन्दर दास के सत्पथ का अनुसरण करके पहले भाषा के सम्बन्ध मे लिखा गया, अब साहित्य का परिचय दिया जायगा। परिचय होगा वहुत संचिप्त, बहुत कुछ एक साँस मे सातकारुड रामायण के समान।

अँगरेजी-साहित्य के इतिहास की आलोचना के लिए अग्रसर होते ही एक अति अद्भुत रहस्य हमारी दृष्टि पर पड़ता है। ग्रन्थकारों का वास्तिविक नाम जानना एक प्रकार से असम्भव-सा है। जार्ज एलियट, पोटर पालि आदि (Pseudonyem) छन्न नाम पाठक समाज में सुप्रसिद्ध है। इसते यह स्पष्ट ही है कि लेखक-गण बहुत हो चालाक थे। समालोचकसमुदाय के तीत्र कषाघात की आशक्का से उन लोगो ने अपनाअपना नाम ही परिवर्तित कर दिया था। संस्कृत-साहित्य में भी
वेद-पुराण आदि के रिचयताओं ने सम्भवतः इसी आशक्का से
सारा बोक्त वेद्व्यास की ही पीठ पर लादकर निश्चिन्त मन
से विश्राम किया था। अस्तु, हम जिन अँगरेज श्रन्थकारों को
उनके परिचित नामों से जानते हैं, उन सब का (१) गुणकर्म
विभागशः, (२) धर्मानुसार, (३) जाति-व्यवसाय के हिसाव से
और (४) वर्ण अर्थात् रंग को ध्यान मे रखकर श्रेणी-विभाग
किया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नितान्त
निकृष्ट लेखकों के हो नाम वर्ण के अनुक्रम से दिये गये है।
क्रमशः उन सब का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे, गुणकर्म-विभाग से—

- (क) (Sterne) स्टर्न वहुत ही परुष स्वभाव के थे, इसलिए उनका ऐसा नामकरण हुआ है। उनकी लिखी हुई पुस्तकों के भी नाम इसी तरह लहुमार हैं। जैसे ट्रिस्ट्राम शैडी (Tristram Shandy), सेंटीमेंटल जर्नी (Sentimental Journey) (इन दोनों में ही टकार की टंकार है)
- (ख) (Steele) स्टील अपने प्रारम्भिक जीवन में सैनिक थे। उसी अवस्था में उन्होंने प्रनथ-रचना की थी, यही कारण है कि उन्होंने एक असि-जीवी के अनुकूल यह नाम ग्रहण किया था।

- (ग) (Lamb) लैम्ब ने अपनी निरीह प्रकृति के बल पर यह संज्ञा प्राप्त की थी। केवल इसी एकमात्र कारण से समालोचकों ने इन्हें Gentle (सज्जन) और Saints (साधु) विशेषणों से विभृषित किया है।
- (घ) कृषक-कवि Burns (बर्न्स) समस्त जीवन प्रेम की आगिन में ही जलते रहे, इसीलिए पाठकों ने आदर करके उनका नाम वर्न्स रक्खा है।
  - (ड) (Keats) कीट्स ने बहुत ही दीनभाव प्रदर्शित करके 'कीट्स' के नाम से अपना परिचय दिया है। साथ ही उनमें आत्म-गरिमा की भी सात्रा काफी थी, इसीलिए गौरव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है।
  - (च) (Marlowe) मार्लो की स्वामाविक मृत्यु नहीं हुई। अटपट जगह में एक नीच आदमी के हाथ से उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनका नाम मर्लो के स्थान पर मार्लो पड़ गया।
  - (छ) (Gay) गे बहुत ही फुर्तबाज थे। इसीलिए उन्होंने बड़े शौक से यह ख़िताब लिया था। उनके Beggar's opera, Polly आदि नाटकों में बहुत ही स्फूर्ति का परिचय मिलता है। जीवन के सम्बन्ध में वे कह गये हैं—
    - 'Life is a jest, and all things show it; I thought so once, and now I know it.'

(ज) (Swift) स्विपट ने अपनी चिप्रगति के कारण ही यह संज्ञा प्राप्त की थी। एक ही छलाँग में वे खेतहीप से मरकत-द्वीप (Emerald Isle) मे और भरकत-द्वीप से श्वेत द्वीप मे आया-जाया करते थे। राजनैतिक चेत्र में भी ह्विग-पार्टी से कूद्कर टोरी-पार्टी मे जाने मे एन्होने काफी तेजी दिखलाई थी। इसके अतिरिक्त स्टेला के प्रेम-तरु से वैनेसा के प्रेम-तरु पर भी उन्होंने सबङ्गगति से ही आरोहण किया था। यह भी उनकी चित्रकारिता का एक निदर्शन है। स्विफ्ट ने अपना समस्त जीवन भ्रमण में ही व्यतीत किया था और उस भ्रमण का समस्त वृत्तान्त गुलिवर की यात्रा (Gulliver's travels) नामक पुस्तक मे अभिव्यक्त किया है। यह एक वहुत ही सुपाठ्य श्रीर प्रामाशिक प्रन्थ है। श्रुँगरेजी भाषा मे श्रीर भी भ्रमश कहानियाँ हैं। जैसे Robinson Crusoe, Peter, Wilkins, Pilgrim's Progress, Traveller, Wandeier, Excursion, The wandering jew. इत्यादि ।

२—चिरकुमार व्रतधारी कैथलिक संन्यासी होने के कारण एक किय ने पोप (Pope) की आख्या प्राप्त की थी। उनका Rape of the Loch (पुरानी स्पेलिंग है, हम प्राचीनता के पत्तपाती हैं) एक तालाब के सम्बन्धी मुकदमें के सम्बन्ध में लिखा गया है। सुनने में आया है कि उनकी लेखन-कुशलता के कारण वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही दल के लोग इतने सन्तुष्ट हुए थे कि आपस में ही मामले का निपटारा होगया था। हाय रे वह युग! पोप के Essay on criticism नामक पद्यमय काव्य की एक गद्य-व्याख्या तथा आलाचना प्रकाशित हुई है। इसके लेखक हैं विख्यात किव और समालोचक मैध्यू आर्नल्ड। पोप बड़े ही गुण्याही व्यक्ति थे। समकालीन किवयों का गुण्गान करके Iliad और Aeneid के आधार पर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, जिसका नाम है Dunciad या मूर्यायण। राजे-रजवाड़ों का स्तवगान न करके अकिञ्चन किवयों को काव्य का नायक निर्वाचित करना क्या हृद्य की विशालता का परिचायक नहीं है ? परन्तु पोप कैथलिक थे, केवल इसीलिए उनके चरित्र के सम्बन्ध में ऑगरेज-समाज में तरह-तरह की निन्दाजनक बाते प्रचलित हैं। धर्मान्धता भी कितनी भयद्वर वस्तु है।

३—(Goldsmith) गोल्डिस्मिथ अर्थात स्वर्णकार। इतकी अन्थावली विद्यार्थी-समाज में सुपरिचित है। Blacksmith का अर्थ है लोहार। पूरा नाम यह नहीं मिलता। ब्लैक और स्मिथ ये दोनों ही शब्द अलग-अलग पाये जाते हैं। जिस तरह भट्टाचार्थ्य के दो पुत्रों ने स्थावर-जंगम, सभी प्रकार की सम्पत्तियों का विभाग करते समय पैतृक उपाधि को भी दो भागों में विभक्त कर दिया और बड़े ने मट्ट तथा छोटे ने आचार्य्य की उपाधि प्रहण करली। इस प्रकार उपाधि के अपने-अपने भाग पर अधिकार जमाकर वे लोग वश-परम्परा से उसका उपभाग करते आ रहे हैं। उक्त दोत्र में भी इसी प्रकार का ज्यापार देखने में आता है। प्लावज कटकर बायाँ तबला होगया है। ज्लैक

शाखा के विलियम व्लैक ने कई एक उत्तमोत्तम आख्यायिकार्ये तथा पूर्वोक्त स्वर्णकार कवि का एक जीवनचरित लिखा है। (किसी-किसी का प्यार का नाम व्लैकी भी है)। स्मिथ शाखा के एडम स्मिथ ने ऋर्थशास्त्र के सम्बन्य में, ऋोर वर्नर्ड स्मिथ, हैिन्बलन् रिमथ तथा चाल्स सिमथ आदि ने गणित के सम्वन्ध में पुस्तके लिखी हैं। जिस तरह हमारे देश मे भट्ट शाखा की अपेता आचार्य शाखा ने ही विद्वत्ता में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसी तरह इंग्लैंड में भी व्लैक शाखा की अपेका स्मिथ शाखा ही विशेष रूप से शक्तिशालिनी हो उठी थी। एक वात श्रौर भी ध्यान में रखने योग्य है। सम्य देश मे उच्च-नीच सभी प्रकार के लोगों मे विद्या का प्रचार है। परन्तु लोहार-कुम्हार चाहे कितने ही अधिक विद्वान् हो, उनके द्वारा उच्च कोटि की रचना कदापि सम्भव नहीं है। यहाँ इस बात का प्रमाण भी हाथ ही हाथ मिल गया। इधर सभ्य जातियों में जो सभ्यता की खान हैं, उस सभ्य-शिरोमिण फ्रेंच जाति में भी यह देखने में श्राता है कि (Zola) जुलाहे तक ने भी काव्य लिखा है, परन्तु वह वहुत ही कुरुचिपूर्ण है। कुल की कानि जायगी कहाँ?

- ४—(अ) (White) ह्वाइट—इनका हृद्य बहुत ही साफ था। ये एक सीधे-सादे आद्मी थे, सीधी-सादी भाषा मे चिड़ियो की कथा लिखकर एक किताब पूरी की है।
- (ब) (Browne) ब्राउन नामधारी कई लेखक थे। सम्भवतः ये सव फिरिड़ी थे। (स) (Gray) श्रे—विज्ञता के कारण

अल्पावस्था में ही इनके बाल पक गये थे—'वार्द्धक्यं जरसा विना' अर्थात् बिना वृद्धावस्था के ही बार्द्धक्य आगया। में बहुत ही अच्छे किव थे। विश्वनिन्दक जान्सन ने भी में की 'एलिजी' की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ये सदा इतिहास की आलोचना में ही मस्त रहा करते थे। इनकी Anatomy बहुतो ने पढ़ी है। (द) (Green) मीन—ये निरामिषमोजी (Vegetarian) थे, इसलिए माँसमोजी ऑगरेज जाति ने व्यङ्ग्य कसकर इन्हें यह सज्ञा प्रदान की थी। इनका लिखा हुआ इतिहास एक बहुत ही सुन्दर प्रनथ है।

(Black) ब्लैक इस श्रेगी का नाम नहीं है, क्योंकि विलायत में काला रंग होता ही नहीं। इस नाम का रहस्य पहले ही उद्घाटित कर चुका हूं।

श्रीर भी कितने ही ऐसे नाम हैं जो ऊपर निर्दिष्ट की हुई किसी भी श्रेणी में नही श्राते। जैसे—

(Scott) स्काट—इनका नाम अज्ञात है। जीवनकाल में ये (Great unknown) बहुत ही अपरिचित कहे जाते थे। सुविधा के लिए लोग इन्हें इनकी जन्मभूमि के नाम से ही पुकारा करते थे। माद्री, कैकेयी तथा गान्धारी आदि नामों की न्युत्पित्त भी तो ऐसी ही है।

एक और बहुत बड़े किव थे। वे बहुत ही हास्यप्रिय थे। हास्य का लक्त्या ही यही है कि अवसर मिलने पर अपनी-भी

हँसी उड़ाने से न चूके। इसीलिए उन्होंने एक कठोर व्यङ्ग्य के साथ अपना नाम रक्खा था (Dry-den) ड्इडेन-अर्थात् सूखी में डार। तात्पर्य्य यह था कि यथेष्ट श्राहार न मिलने के कारण उनके शरीर का उद्रनामक विशाल-गहर (मँडार) सूखकर सङ्कृचित हो गया था। ड्राइडेन के समय के लोगो ने इनकी प्रतिभा का आदर नहीं किया, इसीलिए इनका शिकायत का भाव इतना प्रवल था । महाकवि कालिदास की यह शिकायत कि "अन्नचिन्ता चमत्कारा कातरे कविता कुतः" ( अर्थात् अन्न की चिन्ता बहुत ही भयङ्कर होती है, उसके कारण व्यत्र होने पर कोई कविता कहाँ से कर सकता है)। ड्राइडेन की शिकायत से ग्राय: मिलती-जुलती है । पेट की चिन्ता से ये उदार-अनुदार और नर्म-गर्म सभी दलों में सम्मिलित हुए थे। (हमारे देश में भी इस प्रकार के स्वनामधन्य व्यक्ति बहुत कम संख्या में नही हैं।) कभी ये उत्तम दल मे मिल जाते और कभी मध्यम। इनके छदानाम के अनुरूप ही इनके अन्थों के भी नाम विचित्र ढंग के हैं। Absalom and Achitophel, Albion and Albanius, Amboyna, Annus Mirabilis, Astraea Redux, Aurangzebe. एक A. से ही यथेप्ट परिचय पागये। अन्तिम प्रनथ सुप्रसिद्ध सुग़ल वादशाह का जीवन-वृत्तान्त है। नाटक के रूप मे यह लिखा गया है। प्रामाणिकता की दृष्टि से यह 'रूलर आफ इंडिया सिरीज (Ruler of India

Series) के प्रनथ की अपेक्षा किसी अश में भी निकृष्ट नहीं है। \*

सुषेण के वंशवर अनायास ही पहचाने जा सकते हैं, जैसे (Addison) एडिसन = आदिसेन (Johnson) जानसेन = जनसेन, (Pattison) पैटीसन = पित्तसेन, (Thomson) टमसन = तमःसेन, (Harrison) हेरिसन = हरिसेन, (Tennyson) टेनिसन = तमुसेन, (Hudson) हडसन = हरुसेन, Richardson) रिचर्ड्सन = श्रृचार्दसेन । ये सब बंगाल के सेन राजाओं, विशेपतः बल्लालसेन श्रीर लच्मणसेन के कुटुम्बी हैं, या नहीं इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। वंशा अर्वतक सुषेण का स्मरण करके सब की 'बाप का बेटा' कहने की इच्छा होती है। (Emerson) एमर्सन् = श्रमरसून इनके के ई नहीं हैं।

The poet's Mussulman Princes make love in the style of Amadis, preach about the death of Socrates, and embellish their discourse with allusion to the mythological stories of Ovid. The Brahminical metempsychosis is represented as an article of the Mussulman creed and the Mussulman Sultans burn themselves with their husbands after the fashion (History ch. 14)

पहले हमारे देश के ही समान कदाचित विलायत मे भी 'किवयो की लड़ाई' हुआ करती थी। अँगरेजी साहित्य की आलोचना करने पर आज भी इस वात का कुछ न कुछ प्रमाण मिलता है। जैसे कैम्बेल का Pleasure of Hope, राजर्स का Pleasure of memory, एकेनसाइड का Pleasure of Imagination, वार्टन का Pleasure of Melancholy ये चार रंग की सुख की चार कहानियाँ हैं।

- (१) आदिकवि (Chaucer) चौसर का कान्य हमारे अपनेद के समान 'चासा' अर्थात कृषको का गीत है। इसीलिए इसकी आलोचना करते हुए एडिसन (Addison) ने unpublished strain कहकर अवज्ञा प्रकट की है।
- (२) रुपेसर एक साथ ही दार्शनिक और कवि दोनो थे। बड़े-बड़े समालोचको का कथन है कि उनका Fairy Queen तथा Data of Ethics दोनों ही का मूल्य समान है।
- (३) शेक्सिपयर श्रॅगरेजों मे बहुत ही श्रेष्ठ किव थे। Shakespear नाम से यह प्रमाणित होता है कि इनके कुल मे चित्रयों के श्राचार का प्रतिपालन किया जाता था। यही कारण है कि उन्होंने मध्ययुग के नाइटो (knights) की प्रथा के श्रनुसार वास्तविक नाम छिपाकर इस प्रकार की श्रिमधा-प्रहण की थी। होमर के ही समान इनके भी जीवन की

कहानी रहस्य के गर्भ में है। यहाँ तक कि इनकी जन्म-तिथि तक ठीक-ठीक नहीं पाई जाती। इसीलिए एक श्रॅंगरेज कवि ने लिखा है—"He was not of an age but for all time" अर्थात वे किसी एक युग के नहीं, बल्कि सदा के थे। बँगला के सुप्रसिद्ध किव हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय ने भी कहा है— 'भारतेर कालिदास जगतेर तुमि' अर्थात भारत के कालिदास हैं और संसार के तुम हो। शेक्सिपयर का सर्वश्रेष्ठ श्रन्थ हेमलेट (Hamlet) है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक मान्य चित्र है। वास्तव मे इस तरह का उत्कृष्ट श्रौर स्वाभाविक वर्णन संसार के साहित्य में दुर्लभ है। Not a mouse stirring श्रादि कविताश्रो का क्या फिर से नया परिचय देना होगा? पहले जिस स्वर्णकार-कवि का उद्घेख किया जा चुका है, उसने Deserted Village नाम से इस प्राम्यचित्र का एक (sequel) उपसंहार तिखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसके हाथ मे पड़कर शेक्सिपयर का खरा साना मिट्टी होगया है। स्वदेश-भक्ति से प्रऐगदित होकर शेक्सिपयर नाटक के आकार में इंग्लैंड का एक धारावाहिक इतिहास लिख गये हैं, यह युद्ध-विश्रह के विचित्र विवरणों से परिपूर्ण है। इससे भी स्पष्ट प्रतीयमान होता है कि शेक्सिपयर युद्ध-व्यवसायी थे। विख्यात रणवीर मार्लवरो श्रौर विख्यात राजनीतिज्ञ फक्स इसे पढ़कर ही अपने देश के इतिहास के पिंडत होगये थे। अपने देश के इतिहास पर मातृभाषा के समान स्वल्प प्रयत्न से ही श्रिधकार प्राप्त किया जा सकता है, यह सभी कृतविद्य भारतीय से परिचित है।

- (४) बेकन (Bacon) ब्राह्मण की सन्तान के लिए श्रस्पृश्य हैं। परन्तु जातिश्रष्ट करनेवाले विदेशियों के विद्यालय के दूषित-वायुमण्डल में इनकी भी रचना के। थोड़ा-बहुत पढ़ना-पढ़ाना पड़ा है। बहुत सी हिन्दू खियाँ जिस तरह धर्मनिष्ठ होने पर भी व्यक्ति-विशेष की इच्छापूर्ति के लिए निषिद्ध माँस रीधने तथा परोसने को वाध्य होकर किसी तरह जाति-रन्ना करती हैं, वैसी ही श्रवस्था मेरी भी है।
- (५) मिल्टन और एक श्रेष्ट किव थे। पृथिवी पर जन्म प्रहण करने से पहले ये स्वर्ग के देवता थे। मर्त्यलोक मे आकर भी उस दंव-चिरत्र मे आगुमात्र सन्देह नहीं होने पाया। ब्रह्मा के शाप से ये स्वर्ग से भ्रष्ट हुए थे, और पृथिवी का पाप इनसे देखा न जायगा, इसीलिए जन्मान्ध होकर पैदा हुए थे। अन्धे होने के कारण ही उन्होंने उँगलियों के पोर पर गणना करना नहीं सीखा था, इसलिए उनके महाकाव्य में छन्दों में ठीक-ठीक यित और तुक नहीं पाया जाता। सुप्रसिद्ध समालोचक-जानसन रोग तो पहचान गये, परन्तु निदान का निर्णय नहीं कर सके। लैटिन भाषा पर भी मिल्टन का ख़ासा प्रभाव था। इस भाषा में तीन उत्तम-उत्तम काव्य लिखकर इन्होंने काफी यश प्राप्त किया है। अपने रचे हुए दो महाकाव्यों में वे स्वयं लिख गये हैं कि

स्वाधीनता-सङ्ग्राम में मैं स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ हूँ और जीवन का अन्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त कर लूँगा।

- (६-७) मिल्टन के बाद-ड्राइडेन और पोप का नम्बर श्राता है, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।
- (८) कूपर (Cowper) को कविता करने का रोग लगा है अवस्था परिपक होने पर। इनकी कविता के प्रवल-प्रवाह मे खाट तो बह ही गई थी ('I sing the sofa') साथ ही कुत्ता, बिल्ली, ख़रगोस, मेढ़ा, ज्ञादि पशु-पत्ती भी वहे थे। भाग्य की बात थी कि इस प्रवाह से सामने ऐरावत नहीं पड़े। कूपर की (John Gilpin) जौन गिल्पिन नामक कविता एक हॅंसी की कविता है। उसका नाम जौन गिल्पिन न होकर यदि जीन खिलखित होता तो और भी अधिक मेल खाता। Pairing time anticipated शङ्कार-रस की कविता है। इस वाल-विवाह के देश में इस कविता का अधिक से अधिक प्रचार बाब्जनीय है। (On the Receipt of Mother's Picture) जननी के चित्र-दर्शन पर कविता का शैशव में ही माता की गीद से बिछुड़ा हुआ मैं किस तरह परिचय दूँ। मेरे भाग्य में तो चित्रदर्शन तक नहीं बदा था। कवि के ही शब्दों में माल्देवी के प्रति यही कहने का जी चाहता है—त्वत्सादृश्यविनोद्मात्रमपि मे दैवं नहि-साम्यति।
  - (९) बायरन एक गुणवान व्यक्ति थे। स्त्रभाव के उच्छृङ्खल होकर भी ये गौराङ्ग के भक्त थे और गौराङ्ग की लीला के

सम्बन्ध में ही इन्होंने एक काव्य भी लिखा है। उच्चारण की विषमता के कारण वह 'जौर' (Gravour) नाम से परिचित है। वाल्यावस्था में ही उन्होने तीर्थयात्रा की भी श्रीर तीर्थयात्रा में ही इनका शरीरान्त भी हुआ है। इस तीर्थयात्रा का विस्तृत इतिहास Childe Harold's Pilgrimage में लिखा है। शेक्सिपयर के समान ये भी रग्-विशारद थे, यह बात तो इनके वाय-रण नाम से ही स्पष्ट है। स्काट के समान ये ऐतिहासिक भी थे। इन्होंने डोन जुआन (Don Juan) नाम से स्पेन का एक सामाजिक इतिहास लिखा है। यह बहुत प्रामाणिक प्रन्थ है। विशेषज्ञों के मुंह से सुना है कि Mr. Ameer Ali की लिखी हुई History of the Saracens वहुत अंशो मे उक्त प्रनथ की ऋगी है। परी का उपन्यास लिखने में भी बायरन सिद्धहस्त थे। Parisına परीशिना अर्थात् परीसाना या सानापरी (सोना का बिगड़ा हुआ श्रॅगरेज़ी रूपान्तर Sina या Cinna है।) उसका परिचय है। अमेरिकन कवि होम्स के ही समान चिकित्सा-शास्त्र में भी इनकी अत्यधिक व्युत्पत्ति थी। (The two Foscari) दो प्रकार की 'कोस्करी' के संस्वन्ध में ये एक निबन्ध लिख गये है। यह निबन्ध होम्स के Puerperal fever तत्त्व से किसी भी अश मे न्यून नहीं है। कहावत है कि गाँव मे गाँव के योगी को भिन्ना नहीं मिलती। इससे विलायत मे वैठे-वैठे थीसिस Thesis लिखकर बायरन स्वभावतः प्रशंसा प्राप्त करने से विद्यत रह गये। हमारे देश के लोग गुणप्राही होते हैं।

यहाँ यदि कोई इस तरह का गुण दिखलाता तो वह वेखटके हो० एस्-सी० की उपाधि प्राप्त कर लेता। परम्परा से सुनने में आया है कि वायरन तथा इनके मित्र शेली (Shelley) सभी विपयो में स्वाधीनता के मन्त्र के ही उपासक थे, अतएव ये विलायत से निर्वासित किये गये थे।

(१०-११-१२) वर्ड्स्वर्थ, रोली और त्राउनिंग को समभने के लिए जब एक स्वतन्त्र सभा (Society) करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस निवन्ध में उनकी चर्चा करना ही निर्थक है।

(१३-१४) त्राउनिंग द्म्पती ने काव्य-जगत् में अच्छी प्रतिष्टा प्राप्त की है। कहा जाता है कि एक की कविता सुनकर दूसरी उससे अनुरक्त हो उठी और माता-पिता की अनिच्छा होने पर भी वह महिला उक्त किव के साथ परिण्य-सूत्र में आवद हो उठी। हमारे देश में भी इसी तरह की एक घटना होते-होते रह गई। ऐसी घटना हो ही क्योंकर सकती है। हम तो अभागे हैं।

(१५-१६) डिक्न्स तथा डिक्न्सी (Dickens, De Quincey) यति-पत्नी दोनों ही कविता किया करते थे। किन्तु उन दोनों में पारस्परिक अनुराग नहीं था। डिक्न्स का शायद साली से झुछ पन्तपात था। यह तो कोई ऐसी वात न थी, क्योंकि मनुष्य के लिए ऐसा करना स्वाथाविक है। परन्तु डिक्न्सी इसे नहीं सहन कर सकीं। बङ्किम वाबू की झुन्द के समान उन्होंने भी अफ़ीम खा लिया था। परन्तु प्रेम की रीति ही यही है कि

'यदि करी विषपान तथापि ना जाय प्रारां' लाभ केवल यह हुआ कि थोड़ी-थोड़ी खाते-खाते वे अफीम खाने में पक्की होगईं। स्वामी के मुँह में चूना और कारिख पोतने के लिए उन्होंने 'Confession of an opium-eater' लिखकर बीच बाजार में भंडाफोड़ कर दिया (जिसे श्रॅगरेजी में कहते हैं—'Washing one's dirty linen in public,) डिक्न्स फिर श्रॅगरेज-समाज मे सुँह नहीं दिखला सके। बेचारे करते क्या? निरुपाय होकर कुछ दिनो तक अमरीका में सुँह छिपाये पड़े रहे। डिक्न्स के 'Pickwick Papers', State Papers में सिम्मिलित हैं। उनमें राजनीति के बहुत से गुह्य तत्त्व सिन्नवेशित हैं। खनिज विद्याः पर इनका असाधारण अधिकार था। David Copperfield के पढ़ने से यह भली-भाँति समभ मे आता हैं। इनका 'Tale of two cities' फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का, 'Hard Times' दुर्भिन्न का और 'Dombey and Son' यौथ कारबार का सजीव चित्र है।

(१७) (Thackeray) थैकरे की जन्मभूमि कलकत्ता है। इनके पूर्वज तीन पीढ़ी से भारत में ही निवास करते आये हैं। आज भी (Thacker) थैकर की दूकान उनके जन्मस्थान की स्मृति-रक्ता करती आ रही है। थैकरे के Vanity Fair में जगत के ब्राजार की बहुत सी सूचनाये मिल जाती हैं। इनकी सबसे अच्छी आख्यायिका है Esmond इस आख्यायिका के पढ़ने से यह उत्तमशिक्ता मिलती है कि स्त्री यदि छोड़कर चली

जाय तो उसके स्थान पर काम चलाने के लिए विधवा सास से भी विवाह या निकाह किया जा सकता है। विलहारी है इस रुचि की।

(१८) भीष्म द्रोण निहत हुए, शल्य हुए महारथी। शेक्सिपयर, मिल्टन, वायरन, शेलो, वर्ड्स्यर्थ तथा टेनिसन आदि क्रमशः संसार से विदा होगये। अब किन हुए किप्लिंग (Kipling) इनके सम्बन्ध में भी कुछ लिखना आवश्यक है। ये हैं हमारे व्यासदेव के समान। (परन्तु जन्म के सम्बन्व में नहीं कह रहा हूँ।) इनकी मृत्यु नहीं है। वाल्मीकि से भी इनकी बहुत कुछ समता है। प्रारम्भिक जीवा में ये दोनों ही भिन्न-भिन्न भागों के पथिक थे। बाद को एक दिन एकाएक कवि वन वैठे। इन्होने दो खरडों मे आत्मचरित लिखा है। इस पुस्तक का नाम है Jungle Book या आरएयकाएड। किष्किन्ध्या कार्ण्ड की भी कुछ कथा इसमे है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जार्ज एतियट, पिटर पार्ति आदि के समान किसिंग भी कल्पित नाम है। (संस्कृत के कुप् घातु से निपातन से यह सिद्ध हुत्रा है।) वास्तविक नाम है Mowgli (संस्कृत मौद्गल्य शब्द या अपभ्रंश ?) उनके लिखे हुए जीवन-चरित मे यह मिल सकेगा।

डपसंहार में दो और महापुरुषों का नाम-कीर्त्तन करके यह निबन्ध समाप्त किया जायगा। इन दोनो मे से एक है बर्क (Burk) इस अकृत्रिम भारतबन्धु का नाम (आज-कल अवश्य अकारण ही भारतवन्धु 'Friend of India' की जपाधि भारत तथा विलायत में बहुत सस्ती है।) जो भारतवासी व्यङ्ग्य के सुर में इनका नाम ले सकता है, उसके समान कृतव्र और कौन हो सकता है? याद रहे, ये अगरेज नहीं थे, विशुद्ध आयरिश थे। भुक्तभोगी के बिना पराधीन भारतवासियों की मर्भव्यथा भला और कौन समक सकेगा?

दूसरे हैं मेकाले (Maccaulay)। मेकाले भारतीयों को विश्वासघातक, का्पुरुष, प्रवक्कक, मिध्यावादी, चोर, फरेबी, डाकू आदि जो भी कहे, सभी कुछ शिरोधार्य है। उनकी अजेय लेखनी की बदौलत हम लोग पाश्चात्यविद्या के पारदर्शी होकर सभ्यजगत् में अपना परिचय देने में समर्थ हुए हैं। और उनके यह से लगाये हुए ज्ञान रूपी वृक्त का स्वर्णफल यह हुआ कि बंगाली सिंह ने उन्हीं के गौरव का पद अधिकृत कर लिया। हाय, इस विशुद्ध अँगरेज के समान आज के समय में गाली देकर हमें और कोई भी शिक्षा नहीं देता।

'Such chains as his were sure to bind.'

श्राइए, इन दो महापुरुषों की पवित्र स्मृति हृद्य में धारण करके हम लोग विदा ले।

## ६-वर्णमाला का अभियोग

अर्जी की पहली दफा—हमारा पहला एतराज है अपने नामकरण की वाबत।

हमारी समस्त विराद्री को मिलाकर नाम रख दिया गया
है वर्णमाला। परन्तु 'वर्ण' शब्द कई अर्थो का बोधक है।
कोषकार कह गये हैं—'वर्णों द्विजादें। ग्रुकादों स्तुतौ वर्णन्तु
वाचरें। इससे 'वर्णमाला' शब्द को सुनकर सम्भव है कि कोई
ब्राह्मण-चित्रय आदि जातियों की सूची, A catalogue of
castes (रिस्ली साहब द्वारा विरचित), कोई भिन्न रंग के फूलों
से वनी हुई विभिन्न वर्णों की माला का बोध करेगा। सरकारी
अनुवादक अशेषशात्र के ज्ञाता शास्त्री महोद्य के अनुवाद मे
हमारे नाम का अर्थ होगा—A garland of (flowers
of) many colours (अनेक रंगों की माला)। इस प्रकार
लोग हमारे नाम का तरह-तरह का मनगढ़न्त अर्थ समक्त
वैठेंगे। इस तरह की खींचातानी से हमारी तो दुर्दशा हुई
जा रही है, अवस्था त्रिशङ्कु से भी अधिक शोचनीय है। तिस
पर भी "गरखस्थापरि पिंडः संवृत्तः। प्रगाढ़ गवेषणाकारों ने,

वर्ण अर्थात् रंग से वर्णमाला की उत्पत्ति एवं Picture-writing से आधुनिक वर्णों का क्रमिक विवर्तन हुआ है, आदि तरह-तरह की युक्तियां प्रदर्शित करके लाल, काला, पीले और नीले आदि रंगों के साथ हमारे नाम की समता कर दी है और उन्हीं के साथ एक पंक्ति में हमें भी बैठाना चाहते हैं। क्या यह कम अफसोस की बात है?

इससे हमारी प्रर्थना है कि हमारा यह दोरुख़ा नाम वदल कर 'अन्तर' या सीधे-सीधे 'क ख' रख दिया जाय, जिससे कि इस गोल-माल से हम बच सके। अँगरेजी में ABC या Absey Book है। पिएडत-जनों का मुखोरोचक Alphabet शब्द ग्रीक-वर्णमाला के आदि के दो अन्तरों से बना है, यह दो नजीरे हूजूर में पेश की जाती हैं। आज-कल सरकार बहादुर के यहाँ दरख्वास्त देकर बहुत सी जातियाँ अपना-अपना नाम बदलवाये ले रही हैं, तो नजीरों के मौजूद रहते हुए भी क्या हम सुविचार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते?

इसके अतिरिक्त हम सब की जो दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है, वे दोनों ही दो दो अर्थों के वोधक हैं। 'स्वर' कहने से सुमधुर सङ्गीत सुनने की इच्छा होती है और 'व्यञ्जन' शब्द का उच्चारण करते ही मुंह से लार टपकने लगती है। भाषा-तत्त्व जैसे Exact science (पूर्ण और स्पष्ट विज्ञान) में इस तरह के तरल भाव के सञ्चारक श्लेषमय पदों का प्रयोग नितान्त ही गहित है। हमारी नालिश की दूसरी दफा यह है कि हमारा पृथक या समप्रमाव से दुरुपयोग किया जाता है। जिस तरह ई'ट, लकड़ी और चूना सुरखी आदि सब के संयोग से सुरम्य भवन तैयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अचरो तथा मात्राओं आदि के मिलन और किवन्त्र के माल-मसाला के सयोग से सुपाठ्य गद्य और पद्य की सृष्टि होतो है। इस महत्त्व के कार्य्य के ही लिए हम सब की उत्पत्ति हुई है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। भापा और साहित्य रूपी वस्तु के निर्माण में हम परमाणु का काम करते हैं। परन्तु कितने ही दुईन लोग हम सब की प्रतिष्ठा नष्ट करके हमें बेगार पकड़ लेते हैं और तरह-तरह के नीच कमों में लगा कर हमारा दुरुपयोग करते हैं। इस तरह की हरकत द्यड-विधान के कातृन में बहुत बड़ा अपराध मानी गई है। हमारी प्रार्थना है कि अदालत इस अत्याचार का कोई प्रतीकार करे।

यहाँ हम एक सूची दे रहे हैं, जिसमे इस वात का विवरण दिया गया है कि कौन-सा अत्याचारी हमारे प्रति किस तरह का अत्याचार करता है।

पहले श्रभियुक्त कानून के बनानेवाले और वकील हैं। इन सब का पेशा है दुष्ट के श्रत्याचार से शिष्ट की रत्ता करना। किन्तु हमारे श्रहष्ट के कारण इस चेत्र मे जी रत्तक है वही भन्नक हो गया है। वे लोग कौन सी 'धारा' लगाकर हम जैसे निरीह साहित्य-प्राण चुद्र जीवों के ऊपर श्रत्यचार करते है, यह वे ही बता सकेंगे। देखता हूँ कि क़ानून का बनाना और बिगाड़ना उन्हीं के हाथ का खेल है। क़ानून की किताब के पन्ने उलटते ही आप यह देखेंगे कि (क) (ख) (ग) इसी तरह से क़ानून की धाराये सजाई हुई हैं, और (क) (ख) (ग) इसी तरह से ख़र्च के भी अक्क दिये गये हैं। इस तरह के जघन्य नीच कर्म के लिए अहा से अभिन्न (मीमांसा दर्शन के मत से शब्द ब्रह्म है) हम सब की पकड़कर कुली का सा काम लेना मला कहाँ की भलमनसाहत है? इन सब कार्यों के लिए तो गिएत की सख्याये ही बनी हैं। उस नम्बरवाली पुलिस की पलटन के रहते हुए भी निरर्थक भले आद्मियों के लड़कों को पकड़ कर स्पेशल कान्स्टेबिल (Special constable) क्यों बनाया जाता है?

देखा-देखी दर्शन-शास्त्र तथा तर्क-शास्त्र के महारथी भी हम सब को पकड़कर अपनी युक्तियों, प्रमा, उपपत्ति, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, तथा निगम आदि के सजाने में सहायता ले रहे हैं। इसकी जरूरत उन्हें क्यो पड़ी? सनातन प्रथा के अनुसार 'प्रथमत:,' 'द्वितीयत:' आदि का प्रयोग करने में क्या उन्हें किसी प्रकार का डर लगता है?

दूसरे नम्बर के अभियुक्त हैं ज्यामिति, त्रिकोणिमिति के रचियता। उन लोगों के वृत्त, वृत्ताभास, त्रिभुज, वहुभुज आदि अष्टावक मूर्तियों को छाती पर लादने के ही लिए हमारी पुकार होती है। हम सब मानो रेखागणित की बासी राख फेकने के

लिए दुटहे सूप हैं। इस कार्य्य के लिए अपनी जाति बिराद्री को श्रङ्कगिएत के घर से न बुलाकर साहित्य के घर में डकैती करने क्यो आते हैं, इसकी क्या किसी तरह की जवाबदेही की जरूरत नहीं हैं ? आज-कल अन्त्येष्टि के समय आत्मीय-स्वजन कन्धा देना नहीं चाहते, इससे किराये के आद्मी बुलाकर काम निकालना पड़ता है। क्या इस कार्य्य के लिए भी अपने कुटुम्ब श्रङ्कगिश्ति की संख्याओं की पीठ पर हाथ न रखकर हम सबको धर घसीटते हैं ? बहुत से लोग ऐसे शौकीन होते है कि मैली हो जाने के भय से अपनी चीजो को ताख़ पर रख छोड़ते हैं और दूसरों की चीजों से काम निकालते हैं। इस तरह स्वयं अपनी चीजों को वे भाड़-पोंछ कर खूव दुहस्त रखते हैं। हमारी दृष्टि मे रेखागिएत का भी यह कार्य्य विलकुल इसी ढग का है। या यह भी हो सकता है कि हम सब को लाकर वे साहित्यचर्चा का मान किया करते हैं, इस प्रकार वे पाठको के मन मे एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा करते है कि हम सब भी साहित्यिक हैं। दारजिलिंग में लकड़ी के मकान इस ढंग से बने होते हैं कि वे ईंट के से मालूम पड़ते है। तो क्या इस चेत्र में भी शुष्क काष्ठ के समान नीरस (Wooden) गिएत-शास्त्र का साहित्य का सा रूप देकर भ्रस उत्पन्न करने की चाल खेली गई है ? यदि ऐसी बात है, तब तो यह बहुत ही घोर प्रतारणा (Cheating) या छदावेश धारण करके वक्चना करना (False personation) है।

इधर कुछ महा-पिएडतों ने अपनी प्रगाढ़ गवेषणा का परिचय देते समय परिशिष्ट में चिह्न के रूप में हम सब का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। शायद उन लोगों ने अन्तर-ज्ञान का परिचय देने के लिए ही तो नहीं इस परिपाटी का अवलम्बन किया है? (क्योंकि दुष्ट लोग तो इस विषय में भी संदेह कर बैठते हैं।)

हमारी नालिश की तीसरी द्फा यह है कि तरह-तरह के स्वाभाविक एवं कृत्रिम उपायों से हमारी संख्या का उत्तरोत्तर हास हुआ जा रहा है। जिस समय सत्त्व-प्रधान आर्थ्यों ने स्मरणातीत-काल मे यथा-स्थान समीरित स्वर-समृह का उच्चारण करके भारती एवं भारत को चरितार्थ किया था, उस समय के दो चार अत्तर आज-दिन नष्ट होगये हैं, इसका हमे त्रोभ नहीं है। समय के फेर से इस तरह के चय, इस तरह की काट-छाँट का होना प्रकृति का नियम है। योग्यतम का उद्वर्तन तथा प्राकृतिक-निर्वाचन आदि वैज्ञानिक-तत्त्व विज्ञानवेत्ताओं के पारिखत्य-पूर्ण निबन्धों के कारण हमें अविदित नहीं हैं। किन्तु विद्या-दिगाज लोग जो कृत्रिम निर्वाचन-प्रणाली का अवलम्बन करके हमारी सख्या का हास करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे हमारी आन्तरिक अशान्ति के कारण बन बैठे हैं। जिन्हे हस्व-दीर्घ का ज्ञान नहीं है, वे लोग हस्व, दीर्घ के भेद से पृथक-पृथक स्वरवर्ण नहीं चाहते। जिनकी श्रवण-शक्ति कुछ सन्द है, वे लोग व श्रीर व, श, ष और स, य और ज का भेद भाव नहीं क़ायम रखना वाहते। गृहस्थ के अन्नयज्ञ में चौंसठ व्यञ्जन आज दिन दाल-तरकारी में ही समाप्त हो जाते हैं, इधर व्यञ्जनों की सख्या में हास होने की आराङ्का उसी तरह से अत्यन्त प्रवल है। दु:ख का विषय है कि इस दुर्दशा के समय कोई हमारा होकर 'A dying Race' या 'मरणोन्मुख जाति' के शीर्षक से निबन्ध या विलाप-काव्य नहीं लिखता। जिस तरह हिन्दुओं की सख्या का हास होता जा रहा है, किन्तु उसकी वृद्धि के लिए किसी उपाय का अवलम्बन नहीं किया जा रहा है, उसी तरह क्या हमारी भी दशा शोचनीय नहीं है ? अतएव इस सङ्कट में हम अवालत की शरण लेने के लिए वाध्य हैं।

हमारी चौथी दफा नालिश है, हम सब को तरह-तरह से रूपान्तरित एव विकृत करके हमारी विशुद्धता नष्ट करने की चेष्टा। यह चेष्टा इधर असें से जोरों के साथ चल रही है। यह प्रयत्न adulteration के अन्तर्गत माना जा सकता है या नहीं, इसे क़ानून के विचच्चण विद्वानों को झोड़कर और कोई बतला ही कैसे सकता है? अचरों की मिलावट करते समय हम सब का तरह-तरह का अद्भुत परिवर्तन कर दिया जाता है। तब के लिपिकारों (Transcribers) का उपद्रव झापाखानों की बदौलत बहुत कुझ निवारित हो चुका है, परन्तु अदालत के इस्तावेजों तथा अन्य हस्तिलिखत काराजों में इसका प्रकोप देखने में आता है। कभी-कभी तो इस सम्बन्ध में धोर विडम्बना की सृष्टि हो जाती है। दो एक उदार प्रकृति के व्यक्तियों ने दो एक तरह

के सुधार की सूचना दी है, इसके लिए हम अवश्य कृतज्ञ हैं, एक कवि कदाकार और प्रयत्नसाध्य 'ङ्क' को उठाकर स्थान-स्थान पर पद्चम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहते हैं। एक अन्य 'सुविज्ञ' सज्जन ने भी अन्य कितने ही रूपान्तरों को वर्जित करने की प्रणाली का उद्भावन किया है। अपने इस प्रयत्न से वे लोग लेखको, पाठकों, टाइपफाउंड्री श्रौर श्रीर कम्पोजिटरो का भार लघु कर देने को प्रवृत्त हुए हैं। परन्तु हम सब तो इससे भी कही अधिक सुदूरगामी संस्कार के लिए प्रार्थी हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समस्त संयुक्त वर्णों को ही उठा देना होगा, नहीं तो वर्णसंकर का निवारण नितान्त ही श्रसाध्य होजायगा। एक साहब ने कहा है कि साहब लोगों की उक्ति मात्र ही वेदवाक्य है। मनुष्य मनुष्य का बोमा ढोवे श्रीर श्रन्तर श्रन्तर का बोमा ढोवे, यह इस गुलाम देश में हो सम्भव है। बात बड़ी पक्की है। इस स्वाधीनता, इस साम्य और मैत्री के युग मे, इस प्रजातन्त्र (Democracy) के समय, इस स्वराज्य के बाजार मे, इस तरह की प्रथा नितान्त ही गहिंत है। अतएव आप लोग कम से कम यह नियम करदें कि कोई अत्तर किसी अत्तर के नीचे या उत्पर न हो। कोई अपर, कोई नीचे श्रौर कोई श्रगल बगल जब सटकर बैठता है, तब इस तरह वैठने मे, आपस की रगड़-मगड़ मे, थोड़ा-वहुत सभी का हाथ-पैर दूट जाता है। सभी वर्ण पास-पास जब स्वाधीन भाव से बैठ सकेंगे, तभी वे पूर्ण परिगाति उपलब्ध

कर सकेंगे। स्वर-वर्ण (हिन्दू स्त्री के समान) अपनी रवाबीनता खोकर व्यञ्जन वर्गों के साथ उनके अङ्ग से अङ्ग मिलाकर रेखामात्र में पर्य्यवसित होगये हैं। वेचारे 'अ' का तो एकदम से अस्तित्व का चिह्न तक नहीं रहता। (क्या इसी लिए इसे लुप्ताकार कहते हैं?) वायु जिस तरह सर्वत्र वहता रहता है, उसी तरह अकार भी समस्त व्यञ्जनों में (लवग् के समान रहता हैं) साथ ही वह स्पष्ट नहीं होता। परन्तु आजकल के दिन में इस तरह ब्रिपकर रहना सन्देहजनक माना जाता है। जिस तरह विवाह दासत्व या दासीत्व नहीं बल्कि Civil contract भर है। (अर्द्धाङ्गिनी, अर्द्धनारीखर आदि राव्द कवियों की कल्पना से ही उत्पन्न हुए हैं।) इस प्रकार युक्ताचर के समय भी दोनों ही के स्वातन्त्र्य की रचा करके दोनों को पास-पास स्थान देना ही अधिक सुन्दर है। जितनी भी सभ्य जातियाँ हैं उन सभी में इसी तरह का नियम है। अदालत के लिए यह भी स्मरण रखने की बात है कि जो ज़ल अँगरेजी प्रथा के अनुकूल है, वही ज्लुष्ट है। राजभक्ति के हिसाब से भी आजकल के बाजार में इसकी आवश्यकता है। इस प्ररताव के स्वीकृत होने पर केवल हमारा ही उपकार होगा, यह बात नहीं है। मानव-शिशुगण भी युक्ताचर के सीखने के मांमद से बचेंगे और गृहलिच्सयों का प्रेस-पत्र लिखने का भी मार्ग निष्करटक हो जायगा। इस प्रस्ताव के अनुकूल स्वरितिष के समान एक पंक्ति तिखे देता हूँ—

श्र्ईश्र्ईद्च्र्ग् या—श्री-श्रीदुर्ग।

# THE PARTY OF THE P

# श्री ललितकुमार वन्छोपाध्याय, विद्यारत, एम० ए० प्रगीत

ञ्चनु० पं० ठाकुरदत्त मिश्र

"परिहास विजल्पितं सखे
परमार्थेन न गृह्यताम् वच:।"

श्म संस्करण २००० ]

[ मृल्य स्मि

प्रकाचक— साहित्य-रत्नाकर प्रयाग ।

> सुद्रक— सिटी प्रेस, प्रयाग ।

#### निवेदन

'स्वप्र-लोकं प्रो० लिलत कुमार वन्द्योपाध्याय की उद्य कोटि की ठ्यंग और परिहासपूर्ण रचनाओं का अनुपम सकलन है। कौन ऐसा पाठक होगा जिसके हृदय में इन रचनाओं को पढ़ते ही अपूर्व आह्लाद न हो, ठ्यगों की चोट से गुद्गुदी न हो उठे। ऐसे प्रतिभाशाली उच्च कोटि के लेखकों की संख्या भारतीय भाषाओं में उंगलियों पर गिनने योग्य है। हमें एक इतने प्रतिभासम्पन्न विद्वान लेखक की इतनी उत्कृष्ट रचना प्रकाशित करते समय बड़ा हर्ष हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस पुस्तक की एक प्रति किसी भी मूल्य पर खरीद कर घाटे में न रहेंगे और अधिक से अधिक परिताप, गानसिक चिन्ता वा अवकाश के समय मनोरंजन के लिए इस संकलन की रचनाओं का रसास्वादन कर अपूर्व आनल्द का अनुभव करेंगे।

प्रकाशक—